# पञ्जाबी प्रेस अनारकली लाहौर में मुद्रित हुई। १९६४ आश्रिन.

Registered for copyright under act AAT of 1907

### ॥ अगुद्धि शुद्ध पत्रम् ॥

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ ~                                                                                                                                                               | The Part of the Pa |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वृष्ठ | पंक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अथुद्धि                                                                                                                                                           | शुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | R. R. D. V. M. R. W. M. R. V. W. B. V. | नवय भाव मंत्रंगा चोपट सिंडि विधारक सक्ता प्रचीन लिखा टाश्ली समान ट्रण्ड फिर भी स्थावर ॥ करं ना विचारने टेखन काम स्त्रंथापम माण्य मापरा नत्त्व की सानत्व की सानत्व | तव पमाव गंतवेगी चोपड़े सिंड वधारक सकी प्राचीन छिछे दिसा समन दण्ड फिर और भी स्थावरा दी ॥ १२॥ करे और जो पछम को मुख करके पूजे दी विचरने देखने से काम स्रयोपशम माण्यमायप नत्व के सचित को पूजना मानने जीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <u> </u>                              | पंकि                                                 | अशुद्धि                                                                                                                                                | शुद्धि                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * | V m V of or m o, of of o, of o, or m of or of of the | मंद<br>कहां ने चलो<br>महंवां "<br>ब्रह्मचारी॥<br>जहा<br>का<br>सडाय<br>(सों)<br>खुख<br>पूछे<br>काठ<br>क्षमया<br>कहना<br>बतती<br>विचार<br>चेतन्य<br>योनि | श्रंप<br>कहां चली<br>महंवा<br>ब्रह्मचारी ॥ यथा<br>जहां<br>की<br>स्वाध्याय<br>(सो)<br>सुख<br>पूछ<br>काट<br>श्रमाया<br>कहाना<br>बनती<br>विचारे<br>चैतन्य का<br>योनियों<br>डरते |
| १४९<br>१५३<br><b>१</b> ५८<br>१५९      | क्ष क्ष उन्तर                                        | सदवे<br>नहीं ॥ ५ ॥<br>भोग<br>अन्नय                                                                                                                     | दसवै नहीं अथवा इसका यह भी अर्थ है कि (मदार मंत मेप)मित्र वन के भेद करना याने दगा करना॥५। भोग की अभय                                                                          |

|                                        | 10                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - নিম্ন                                | पंकि                                   | अशुद्धि                                                                                                                                 | शुद्धि                                                                                                                                         |
| ११ १० १ ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | • २८३१०४० ११४००० क कत्यां वास्त्र स्टा | पूर्व के रोग्य वैङ्ण कंदर्य गिर्द फल कार वन्दामिन्न। लाप तमकारो याणा शिक्षं वर्गाविक्षा स्य वर्गाविक्षा स्य वर्गाविक्षा स्य वर्गाविक्षा | पूर्व की माग्य चैद्रण कंदर्भ गृह्यि जल करिता बन्दामि लोप नमोकारो पणा पंचिदिय सं स्रुमिउ णाए १ २ कमणे ३ वनरोविया तस्स णहाए वाय यथाणं सुमिडं पाई |
| ı                                      | . ।।वह                                 | अर य                                                                                                                                    | विहुअ रय                                                                                                                                       |

| £8                                                                                                       | पंक्ति                                                    | अशुद्धि                                                                                                                                                                | शुद्धि                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१०<br>२२१<br>२२१<br>२२१<br>२२२<br>२२२<br>२२२<br>२२२<br>२२२                                              | 2 5 30 0 12 5 8 13 30 00<br>2 5 5 2 6 5 5 8 13 00         | आरोग्ग<br>सामाजिक<br>पुरिसु<br>वही<br>अह<br>न्तृण<br>मपुणं रावति<br>६ इस<br>विद्यय<br>सुचित्त                                                                          | अरोग्ग<br>समायिक<br>पुरिस्तो<br>वट्टी<br>अह<br>न्तूणं<br>मपुण राविकि<br>इस<br>वहिय<br>सचिक<br>इतने द्रव्य के |
| २२<br>२२<br>२३<br>२३<br>२३<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५<br>२५ | જ્<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ<br>જ | इतने के<br>विषय में भ्रम<br>क्ष सल्य<br>आदिक सामग्री<br>अपने<br>वा तनाजा न करे<br>ग्रूपी काय<br>कि<br>नहीं और<br>सुख मिले<br>सूत्र<br>विहार<br>एड<br>सुचिता<br>कहते तो | विषय में सल्य<br>आदिककी सामग्री<br>आपने                                                                      |

## ज्ञानदीपिकाजेन।

#### प्रस्तावना ।

इस ज्ञानदीपिकाजेन ग्रन्थ में कुछक तो स्वमत और परमत का कथन है और कुछक देवगुरु धर्म का कथन है और कुछक चतुर्गति रूप संसार का अनित्य स्वरूप आदिक उपदेश है और छछक हिंसा मिध्यादि त्याग रूप और दया क्षमादि ग्रहण रूप शिक्षा है। ओर इस ग्रंन्थ का ग्रन्था ग्रन्थ २००० दो हजार रलोक का अनुमान प्रमाण है और जो बुद्धिमान पुरुप उपयोग सहित इस प्रन्थ को आदि से अन्त तक पहेंगे तो अच्छा बोध रूप रस के लाभ को प्राप्त करेंगे।

और कई एक मतावलंबी अनजान लोक ऐसे कहते हैं कि जैनी लोक नास्तक मती हैं अर्थात् ईश्वर को नहीं मानते हैं॥ सो उन को इस ग्रंथ के दितीय भाग के परमात्म अंग आदि अंगों के बांचने से ऐसा भाव माछूम हो जायगा कि जैनी लोक इस रीति से तो ईश्वर सिद्ध स्वरूप परमात्म पद को मानते हैं। और इस रीति से ईश्वर अर्थात ठक्रराई धारक धर्म अरिहंत देव को मानते हैं और इस रीति से जैनी ईश्वर अर्थात् ठाक्रर न्याय (इन्साफ्) हुकम राज काज के कारक रजोग्रणी तमो-ग्रणी सतोग्रणी राजा वासुदेव को मानते हैं और इस रीति से चैतन्य को कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता मानते हैं और इस रीति से जैन

के साध यति सत्व तप दया क्षमा निःस्पृह प्रवृत्ति में प्रवर्त्तक हैं क्योंकि जैनी साधु वा गृहस्थियों के नियम अर्थात देशी भाषा असूल कई एक संक्षेप मात्र आगे एरु अङ्ग वा धर्म प्रवृत्ति अङ्ग में लिखेगा हैं परन्तु जैनी लोक ऐसे नहीं मानते हैं कि कभी तो ईश्वर निरंजन निराकार और कभीगर्भादि दःख में फसता और कभी ईश्वर ब्रह्मज्ञानी और कभी अज्ञानी वावला होके रोता फिरता और कभी ईश्वर एक और कभी अनेक इत्यादि अपितु जैनी तो शुद्ध चैतन्य एकान्त अविनाशी पद को ईश्वर मानते हैं और संसार (जगत) को और पुण्य पाप रूप कमों को अनादि आस्तिक भाव मानते हैं॥ सो हे बुद्धिमानों ! पक्षपात छोड़ के

विवेक दृष्टि करके देखों कि इस में जैनी लोक कौनसी बात अयोग्य कहते हैं नास्तिक कैसे हुए और जो पुरुष जैन को नास्तिक कहते हैं वे जैन के और नास्तिक आस्तिक के अर्थ से अनजान हैं नास्तिक वे होते हैं जो परमेश्वर और जीवों को नहीं मानते हैं और पुण्य पाप रूप कमों को और कमों के फल स्वर्ग नर्क को वंध मोक्ष को नहीं मानते हैं आगे जो जिस की समझ में आवे। इस ज्ञानदीपिका ग्रन्थ के दो भाग हैं सो प्रथम भाग में तो त्माराम संवेगी रचित जेन तत्वादशं श्रथ है अर्थात तिस में जो २ शास्त्रों से विरुद्ध सूत्र से अनिमलत कथन हैं तिन के जबाब सवाल हैं और विरुद्धता को प्रगट करना

और फिर तिस का खण्डन करना ऐसा स्व-रूप है सो जो पुरुष जैन मत में दो प्रकार के श्रद्धानी हैं एक तो मूर्तिपूजक और दूसरे निराकार ध्याता, सो इन के अभिप्राय का जानकार होगा और सूत्र का वाकिफ्-कार होगा सो समझेगा न तो नहीं। और जो दितीयभाग है तिस में जैनधर्म अर्थात क्षमा दया रूप जो सत्य धर्म है तिसकी पुष्टता है सो दितीय भाग का बांचना और समझना हर एक को सुगम है और इस दूसरे भाग के बांचने और समझने से हर एक पुरुष को वा स्त्री को ८ आठ प्रकार का बोध-रूप लाभ होगा सो १ प्रथम तो देव गुरु धर्म का जानकार होगा। और २ दितीय स्वमत परमत का जानकार होगा। और तृतीय

विषय विकारादि आरम्भ से विरक्त होगा । और ४ चतुर्थ अपने विकासि अवगु-णोंका पश्चातापी होगा। और ५ पंचम आरम्भके त्याग स्वरूप व्रत (प्रत्याख्यान) में उद्यमवान् होगा । और ६ षष्ट अशुद्ध संकल्पों की निवृत्ति वाला होगा । और ७सप्तम क्षमा द्या रूप गुण का लाभ होगा। और ८ अष्टम जो गृहस्था को धर्मकार्य के निमित्त में प्रभात से सन्ध्या तक और संध्या से प्रभात तक जो २ करना योग्य है सो तिसका जानकार होगा तस्मात् कार-णात द्वितीय भाग का बांचना बहुत श्रेष्ठ है॥ (१) पाउक लोकों को विदित हो कि इस परोपकारी ग्रन्थ को मुख के आगे वस्त्र रख करअर्थात् मुख ढांप कर पढ़ना चाहिये

क्योंकि खुले मुख से बोलने में सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो जाती है और शास्त्र ( पुस्तक पर ) श्रुकें पड़जाती हैं । और इस ग्रन्थ को दीपक (दीवे) के आश्रय से न पढ़ना चाहिये क्योंकि दीपक में पत्र आदिक अनेक जीव दग्ध हो कर प्राणान्त हो जाते हैं इस लिये दीपक स्मशान के तुल्य कहा जाता है तिस कारण ते जीव हिंसा से बच कर शुद्ध भाव से पक्षपात को छोड़ कर पढना चाहिये और इस ग्रन्थ के पूर्वा पर विचार से सत्यासत्य को जान कर इस दुःख बहुल संसार से छुटकारा पाने का उद्योग करना चाहिये॥

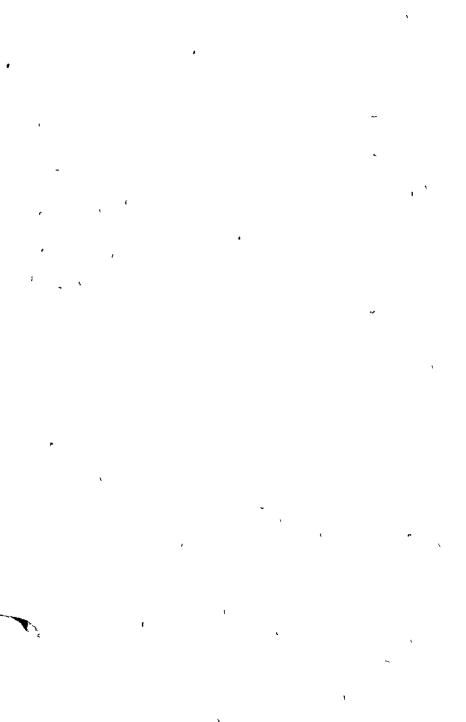

#### प्रथम भाग सूचीपत्रम् ।

विषय षृष्ट १ ज्ञानदीपिका ग्रन्थ का नामाथे हूंडक मत कहाने की पुष्टि वहुत जैनतत्वादर्श ग्रन्थ में क्या २ कथन हैं ऐसा स्वरूप **२०** ५ वर्ष के ने दीक्षा ली, और तीन किरोड़ ग्रन्थ रचे, तेखण्डन २३ सूत्र थकी जो २ विरुद्ध २७ परस्पर और विरुद्ध २९ पूर्वपक्षी ने हिंसा में धर्म कहना वन्ध्या पुत्रवद झुट कहा है और फिर धर्म के निमित्त हिंसा करनी हकीम के द्रष्टान्त से सम्यकत्व की शृद्धता कही है तिस का खंडन .... 38 पूर्वपक्षा ने फटे कपड़े से समायक और दान तप करना निष्फल कहा है तिसका खण्डन ४३ समायक में पूजा नहीं करनी मन्दिर में से साधु मकड़ी के जाले उतारे ४५ पूर्वपक्षी ने पाश्चम दक्षिण को मुख करके पूजा

| विषय                                        | पृष्ट |
|---------------------------------------------|-------|
| करने में और भगवान की दृष्टि के सामने        |       |
| रहने में वहुत हानि लिखी है तिस का           |       |
| खण्डन                                       | ષ્ઠ   |
| कृष्णवासुदेवने एकादशी पर्व की पोसा किया     |       |
| और अनन्त मिस्सिरा पत्येक मिस्सिराका         |       |
| अर्थ और व कुसुनि यहां मूलोत्तर गुण          |       |
| पड़ि सवी इस का सूत्रानुसार खण्डन            | ४९    |
| मूर्ति पूजने के लाभ के मश्लोत्तरों का खण्डन | ५२    |
| साधु चित्राम की पुतली न देखे इस का उत्तर    |       |
| जिस में उदय भाव और क्षयोपशम भाव             |       |
| का स्वरूप, २ और मूर्ति के देखने से          |       |
| ज्ञान होवे किं वा न होवे इस का खण्डन        |       |
| ३ दृष्टान्त सहित                            | ५५    |
| सिद्ध से न दिवाकर साधु ने विक्रम राजा को    |       |
| उपदेश किया कि चतुद्वार जैन मन्दिर           |       |
| बनवाओं और जिन पहिमा जिन सारखी               |       |
| इस का खण्डन जिस में २५ बोल                  | हद    |
|                                             | 4     |

| विषय                                                                         | द्रह       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| पूर्वपर्सी के ग्रन्थ में मिथ्या लेख फिर तिस का                               |            |
| उत्तरपत्नी की तर्फ से खण्डन                                                  | ૪૯         |
| ४ अवस्था और ४ निक्षेष भगवान के बन्दन                                         |            |
| योग्य हैं इस का खण्डन                                                        | ८२         |
| साधु को ढोल ढमाके से नगर में लाना किस                                        |            |
| न्याय से ऐसे अश्वोत्तर और तिस का                                             |            |
| खण्डन                                                                        | ૮૭         |
| इन का वेष और देव गुरु धर्म जैन सूत्र से<br>अभिलत है ऐसा लिखा है और मुख       |            |
| आमलत ६ एसा लिखा ६ आर मुख<br>विस्नका के विषय में बूंटे राय संवेगी कृत         |            |
| पुस्तक का प्रमाण भी छिखा है                                                  | وع         |
| •                                                                            |            |
| अथ दितीय भाग सूचीपत्रम्                                                      |            |
| द्वितीय भाग पार्म्भ और द्वितीय भाग में ७                                     |            |
| सात अङ्ग हैं तिस में प्रथम १ देव अङ्ग                                        |            |
| सो तिस में नाम मात्र देव का स्वक्र्प है<br>२ दूसरा गुरु अंग सो साधु का ९ नों | <b>५०३</b> |
| वाड़ ब्रह्मचर्य की और गुप्तादि बहुत                                          |            |
| नाड़ मलपन पा जार स्ताप बहुत                                                  | ,          |

| •                                                    |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| विषय                                                 | वृष्ट |
| अच्छा किंचित स्वक्प है ,                             | १०५   |
| कोई ऐसे तर्क करे कि साधु के छेने जाने और             |       |
| पहुंचाने जाने मे क्या जीवहिंसा नहीं                  | •     |
| होती है तिस के प्रश्नोत्तर                           | ११७   |
| ३ तीसरा धर्म अङ्ग सो स्त्रात्म परात्म और             |       |
| परमात्मा का कुछक स्वरूप है सूत्र की                  |       |
| शाख सहित                                             | १२२   |
| ४ चौथा स्वमत परमत तर्क अङ्ग तिस में                  | :     |
| वेदान्ती आयीदिक मतों के १० प्रकार                    |       |
| के प्रश्नोत्तर हैं                                   | १२७   |
| ५ पांचवां आत्म शिक्षा अङ्ग तिस मे अपने               |       |
| <ul> <li>आप को सम्बोधन है और कुदेव कुगुरु</li> </ul> |       |
| कुधर्म का किञ्चत नाम मात्र कथन है                    | १३९   |
| ६ छठा धर्म प्रदत्ति अङ्ग तिस में भगवती जी            |       |
| की शाख सहित अतीतकाल की अलोवना                        | ,     |
| वर्त्तमान काल का संवर अनागत काल                      |       |
| आश्री पचक्खान का स्वरूप है                           | १४३   |

| विषय                                         | वृष्ट |
|----------------------------------------------|-------|
| ७ सातवां १२ वारह व्रत अङ्ग तिस में श्रावक    |       |
| अर्थात् जो ज्ञानवान् गृहस्थी होय तिस के      |       |
| मर्यादा रूप १२ व्रत का अतिचार सहित           |       |
| बहुत अच्छा भिन्न २ स्वरूप है तिस में         |       |
| १ प्रथम अनुव्रत जो त्रस्य जीवकी हिंसा        | ļ     |
| न करने की विधि                               | १४९   |
| २ दूसरा अनुव्रत जो मोटा झूठ त्याग रूप        | १५२   |
| ३ तीसरा अनुव्रत जो मोटी चोरी त्याग रूप       | १५४'  |
| ४ चौथा अनुव्रत जो पर स्त्री और पर पुरुष      |       |
| त्याग रूप मानो कामांकुश रूप है               | १५५   |
| ५ पांचवां अनुव्रत जो प्रग्रह अर्थाद धन की    |       |
| ममता की मर्यादा रूप                          | १५८   |
| ६ भथम गुणव्रत सो दिशा की मर्यादा रूप         | १५९   |
| ७ वां, द्वितीय गुणव्रत सो खाने पीने और       |       |
| पहरने के पदार्थ योग्य अयोग्य की मर्यादा      |       |
| करने की विधि                                 | १६१   |
| १५ पन्द्रह कर्मादान का यथार्थ भिन्न २ स्वरूप |       |

सात ७ कुविष्ण के नाम और जो पुरुष

विषय

पृष्ट

अङ्गीकार करें उन को जो जो दुःख रूप फल होय ऐसे भाव के श्लोक नर्कादि ४ चार गति के जाने वाले पाणी के ४ चार चार लक्षण और ४ चार गति कौन २ से स्थान हैं और उन का क्या २ स्त्ररूप है और उन का दुःख सुख आदि कैसा व्यवहार है इत्यादि ज्ञान रूप और उपदेश रूप वहुत अच्छा कथन है नर्कादि ४ चारगति मांहली कोई सी गति में से आकर मनुष्य हुए होय उनके भिन्न २ छः छः लक्षण और ३० महा मोहनीकर्म और ३० सामान्य कर्म्म फल सहित लिखे हैं १८९

८ आठवां (तृतीय गुणव्रत) जो विन मतलव कर्मवन्ध कार्य का स्वरूप और तिस का त्यागना ऐसा भाव है परन्तु गृहस्थी को पापों से वचाने को वहुत अच्छा भाव है २०१

#### विषह पृष्ठ ९ नवम, रै शिक्षा त्रत तिस में द्रव्य क्षेत्रे काल भाव आश्री समायक का स्वरूप और गृहस्थी को धर्म्म कार्य के विषे प्रवर्तन रूप मभात से संध्यातक और सन्ध्या से मभात तक की १४ चौदह मकार की शिक्षा का स्वरूप वहुत अच्छा खुलासा है (सो) ९ मथम शिक्षा में समायक की विधि और समायक के ७ सात पाठ वहुत शुद्ध हैं, और १८ अठारह पापों का नाम अर्थ सहित है 212 २ दूसरी शिक्षा में माता पिता की भक्ति और परिवारी जनों को धर्म्मकार्य के विषे मेरणा और ९ नौ तत्व का नाम अर्थ सहित वताना और तप का फल और वर्ष दिन के दिनों का मान....

और १०० वर्ष के दिन पहर महूर्च श्वास-

विषय पृष्ट उच्छ्वास का प्रमाण और रसोई आदिक विहारक विषे यत्न करने की विधि वि-स्तार सहित है 239 ३ तीसरी शिक्षा में साधु की सेवा , ओर देव गुरुधर्म की शुश्रूषा करने की विधि ४ चौथी शिक्षा में गृहस्थी को कुवाणिज्य करने की और पराई सम्पात्त देख के झूरने की और शेखी में आके वेटा वेटी के व्याह मे ज्यादा द्रव्य स्रगाने की मनाही है ५ पांचवीं शिक्षा में पराए पुत्र और पराई स्त्री को देख के हिरस करना नहीं और काम राग के निवारणे को देह की अपावनता विचार के चित्त का समझाना २४५ ६ छठी शिक्षा में पराई रांड झगड़े में न पड़े ७ सातवीं शिक्षा में धर्म कार्य में द्रव्य लगाने की भेरणा २५०

| विषय                                           | पृष्ठ |
|------------------------------------------------|-------|
| ८ आठवीं शिक्षा में रंक को दान कराना जो         |       |
| जैन की हीला न होय                              | २५१   |
| ९ नौमी शिक्षा में साधु को भोजन देने को         |       |
| विनति करने की विधि                             | "     |
| १० दसवीं शिक्षा मे परिवारी जनों को साधु        |       |
| को भोजन की भक्ति करने की पेरणा                 | २५२   |
| ११ ग्यारहवीं शिक्षा मे अपनी थाली पुरसवा        |       |
| के साधु के आगमनकी और भोजन देने                 |       |
| की भावना और चार प्रकार के आहार                 |       |
| ् का पड़िलाभना और चार प्रकार के आहार           |       |
| नाम अर्थ सहित                                  | २५३   |
| १२ वारहवीं शिक्षा में ढीले पसच्छेसाध को        |       |
| संयम में दृढ़ करने की खुब नर्म गर्म            |       |
| स्नुत्रके न्याय शिक्षादेने की विधि             | २५५   |
| १३ तेरहेवीं शिक्षा में रात्री के धर्म करने की  |       |
| विधि                                           | २६१   |
| १४ चौदहवीं शिक्षा में शुद्रवर्णों कृषाणादिक को | ţ     |
|                                                | -     |

पृष्ट विषय उपकार निमित्त ८ आठ प्रकार की शिक्षा देनी कही है सो.... २६३ १ प्रथम शिक्षा में वैलों को त्रास देने की मनाही है और वैल किसकर्म से दूए हैं, ऐसां विचार २ दूसरी शिक्षा में बूढ़े बैल को कसाई के बेचने की मनाही है कसाई के ८ मकार २६५ तीसरी शिक्षा में इल फेरने में यत्न करने की विधि ४ चौथी शिक्षा में चीचड़ी आदिक जूंम लीख २६७ के यत्न करने की विधि ५ पांचवीं शिक्षा में सप्पे के मारने की मनाही है और सर्प कौन से कर्म से होता है ऐसा विचार और कितनेक हिन्द और मुसल-मान जो पश्च को जवान के वश छोभ से मार खाना मुमकिन यानि अच्छा कहते हैं, और फिर खुदा का हुकम भी कहिते हैं

विषय पृष्ट और पशु को स्वर्ग अथवा वहिश्त में पहुंचाया कहते हैं (सो)उन को बहुत अच्छे जवाब देकर झूंठा किया है और कुछक पाप का फल भी दिखलाया है .... ६ छ्ठी शिक्षामें जो खेत में चूहे होजायें तो उन को मारे नहीं ऐसा भाव है ७ सातवीं शिक्षा में पराए खेत में चोरी करने की मनाही है और खेतादिक में अग्नि लगाने की मनाही है और इत्यादि कई मकार के यत्न करने की विधि हैं .... ८ आठवीं शिक्षा में शूद्रवर्ण के नर तथा नारी को मुक़त करने की पेरणा ज्ञानी कौन अज्ञानी कौन चतुर और मूर्ख कौन बाह्याण कौन और चण्डाल कौन इत्यादि २५० ॥ अथ पूर्वक व्रत ॥ ९० दसवां २ शिक्षा व्रत जो आश्रव की मर्यादा रूप सम्वर है तिस का स्वरूप

| विषय                                           | वृष्ट |
|------------------------------------------------|-------|
| ११ ग्यारहवां ३ किक्षा व्रत जो पोषघ साल में     |       |
| पोसा करने का स्वरूप                            | २८९   |
| १२ वारहवां ४ शिक्षा व्रत जो अतिथि संविभाग      |       |
| अर्थाद साधु को भिक्षा देने की विधि             | २९१   |
| प्रश्न-ज्ञानदीपिका ग्रन्थ में तुम ने यह पूर्वक |       |
| कथन कौन से सूत्र के न्याय से लिखा              | 1     |
| है इस प्रश्न का जवाव ख्व लिखा है               | २९४   |
| २४ तीर्थकरों के ६ बोल सहित नाम और              |       |
| शास्त्रोंक्त किया के श्रद्धानी जैनी साधुओं     |       |
| की पहावली यानि कुरसीनामा                       | २९७   |
| तुम कितने सूत्र मानते हो जिन के अनुसार         |       |
| संयम पालते हो इस पश्च का जवाव वहुत             |       |
| खुलासा लिखा है                                 |       |
| और ग्रन्थों के मानने का तथा न मानने का         |       |
| बहुत अच्छा स्वरूप दृष्टान्त सहित लिखा है       | ३०६   |
|                                                |       |

### \*श्रीवीतरागाय नमः\*

॥ ज्ञानदीपिका जैन ग्रन्थ ॥

इस ग्रन्थ का नाम " ज्ञानदीपिकाजैन " यथार्थ रक्षा गया है, जैसे कि अन्धकार में सार और असार वस्तु का निश्चय न होय तब दीपिका अर्थात् दीपक की ज्योति करके देखने से यथार्थ भास हो जाता है, तैसे ही जैन मत जो शांति, दांति, क्षांति रूप है तिसके विषे जो खेतांबरी अर्थात खेतवस्त्रके धारने वाले जैनी साधु हैं तिनकी काल के स्वभाव अर्थात् दुषमी आरा पत्रम समा तथा व्यवहार भाषा कलियुगं के प्रभाव से वर्त्त-मान काल में दो प्रकार की श्रद्धा होरही है

सो एक तो मुर्त्ति पूजक अर्थात् निरागीदेव जिनका जैन के शास्त्रों में षट् प्रकट परम त्यागी परम वैरागी पटकाय रक्षक सर्वारम्भ परित्यागी इत्यादि कथन है सो उनकी मूर्ति बना के सरागी क़देवों की मूर्तियों की तरह गहना, कपड़ा, फल, फूल आदि से प्रजने का उपदेश करने वाले संवेगी कहाते हैं। और दूसरे जो आत्मज्ञानी अर्थात् स्व आत्म पर आत्म, समदर्शी, सनातन शास्त्रों के अ-नुसार कठिन क्रिया के साधक और शांति, दांति क्षांति आदि का उपदेश करने वाले सो ढूंडिये कहाते हैं सोई पूर्वक । संवेगी साधु आत्मारामजी ने जैन तत्वादर्श ग्रन्थ छपाया है सो तिस अन्थ को अवण करके अनेक जनों को ऐसी शंका उत्पन्न होती है

कि जैनतलार्दश ग्रन्थ में जो २ कथन है सो सर्व ही न्याय है तथा अन्याय है तिस भ्रमरूप अन्धकार के नाश करने के लिये यह ज्ञानदीपिका ग्रन्थ, दीपिकावत रचा गया है क्योंकि इस ज्ञानदीपिका के बांचने और सुनने से जैनतत्वादर्श ग्रन्थ में जो २ पूर्वा पर शास्त्रों से अमिलित अर्थात् विरुद्ध है तथा परस्पर विरुद्ध जो तिसी ग्रन्थ बावले की लंगोटी की तरह आदि में कुछ और अंत में कुछ जैसे कि जिस कार्य को प्रथम, निषेधा है फिर तिसी कार्य को ताहश ही कथन में अंगीकार किया है तथा बिलकुल ही झुठ है तथा जो शास्त्रानुसार कथन लिखे हैं सो महा उत्तम और सत्य हैं, इत्यादि स्वरूप इस ज्ञानदीपिका ग्रन्थ के बां-

चने से बुद्धि अनुसार निष्पक्ष दृष्टि से कुछक न्याय और अन्याय प्रकट होजावेगा इत्यर्थ ज्ञानदीपिका प्रन्थः ॥ सो इस ज्ञानदीपिका प्रन्थ के दो भाग हैं, प्रथम भाग का नाम जैनतत्वादर्श प्रन्थ सूचक और दितीय भाग का नाम सत्यधर्म प्रकाशक है॥

### \* अथ प्रथमभाग प्रारम्भः \*

दोहा-पंच प्रभिष्टीपे नमुं, सिद्धि साधक सुखदाय । तिस प्रसाद प्रकट कर्ष्ट, कुछक न्याय अन्याय ॥१

अथ जैन तत्वादर्श ग्रन्थ में जो २ विरुद्ध लिखे हैं उनमें कितनेक विरुद्ध यहां लिखते हैं आत्माराम संवेगीने जैनतलादर्श ग्रन्थ छपवाया है उसमें त्यागी पुरुष साधुओं को ढ़ंडिये (नाम) संज्ञा से कहकर बहुत निन्दा लिखी है सो उसको हम उत्तर देते हैं कि हे भाई ! तुमको यह भी खबर है कि ढ़ंडिये किस रीति से कहाये हैं,सोई हम ढ़ंडिये कहाने का कारण लिखते हैं, जैसाकि अनुमान १७१८के साल में सूरत नगर के निवासी जाति के श्रीमाल एक लवजी नाम साहूकार

वजरंगजी यति के पास दीक्षा ली और शास्त्र पर्दने लगे फिर शास्त्र के अभ्यास होने से दीक्षा लिये २वर्ष के बाद जो अष्टाचारी मठा वलंबी यति लोकथे,उनकी शास्त्रोक्त क्रियाहीन देखी क्यों किस करके सोई उनकी किया के शिथिल होने का कारण भी क्रछक पहले लिख देते हैं, सो ऐसे है कि व्यवहार सूत्रकी चूलिका में खुलासा लिखा है कि १२ वर्षीय काल में घणे सूत्र विछेद जांयगे इत्यादि॥ सो विक्रम के साल ५३८ के लगभग में १२ वर्षीय काल पड़ा सुना जाता है सो तिस काल के विषे घणे तो सूत्र विछेद गये और तिस काल में साध का जो निखय आचार था सो हरएक से पलना मुशकिल होगया और आचारवान् साधु तो कोई विरला

ही श्चरवीर रहगया और घणे साधु शिथिला-चारी और अष्ट होगये क्योंकि निर्दोष आहार पानी मिलनो सुशकिल होगया और ध्रधा के न सहने करके आजीविका के निमित्त ज्योतिष वैदंगीआदिपरूपने लगे और चैत्य स्थापन मठावलंबी यति होगये जैसे कि यह मेरा गच्छका मंदिर है अथवा यह मेरा उपा-श्रय है इत्यादि यथा सूत्र 'चेइयं ठपावेइ दब्बा-हारीणो सुणी भविस्सइ लोभेण मालारोहण देउल उवहाण उद्यमंग जिण बिम्ब पइठावण विहिउ माइएहिंवहवे तवयभाव पया इस्संति अविहेपंथे पहिस्संति इत्यादि (सूत्र) अस्यार्थः मृति की स्थापना करावेंगे द्रव्य धारी मुनी घणे ही होजावेंगे, लोभ करके माला रोपण अर्थात् मूर्त्तिके कंटमें फूलों की माला

डाल के फिर उसका मोल करावेंगे अर्थात् नीलाम करावेंगे, देहरे पांचे तप उजमण करावेंगे, जिन विम्बप्रतिष्ठा करावेंगे, इत्यादि घणे पाखंड होजावेंगे, उलटे पंथपहेंगे सो इस न्याय से साबित होता है कि यदि पहिले यह किया होती तो श्री भद्र बाहु स्वामी जी ऐसे क्यों कहते कि आगे को ऐसे किया करने वाले होवेंगे ॥ और आजकल देखने में भी बहुलता

और आजकल देखने में भी बहुलता आरहा है कि ज्ञान भंडारा नाम रक्ख के संवगी लोक मालकियत् करने लग गये हैं क्योंकि आत्माराम जीने भी जैन तलादर्श ग्रंथके ४२७ पत्र पर लिखा है कि चैत्यद्रव्य की साधु रक्षा करे अर्थात् मालकियत् करे श्रावक को खाने न देवे, तर्क तो फिर माल- ( 🔍 )

कियत् तो होगई इत्यर्थः। और घठा मठा तपोटा पंहर पर पाउरणा इत्यादि चोपड चीकने प्रवर्तने लगे और संवेगीजी संवे-गीजी तथा यति जी यति जी कहाने लगे क्योंकि सूत्रों में साधु को श्रमण तथा निर्ग्रंथ तथा भिक्षु कह के लिखा है जैसे कि " पंचसयसमण सिद्धिं संपरि बुडे इत्यादि । परन्तु पञ्चसय सम्वेगी सिद्धिं-सम्परिवुडे ऐसे कहीं नहीं लिखा है फिर और भी शास्त्रों के बिषे साधु के अनेक नाम चले हैं तथा साधु ग्रणमाले दोहा मुनी ऋषितपस्वी संयमी, यती तपोधनसन्त श्रमण साध अणगार उर बंदू चित हंर्षत ॥ १ ॥ इत्यादि परन्तु यहां भी साधु को संवेगी नहीं लिखा है कारणात् स्वछंद संवेगी कहाने लगे

और अपने व्यवहार बमूजिब बुद्धि के अनुसार ग्रंथ रचाने लग गये और पूर्वक जिन बिम्ब प्रतिष्ठा आदि कराने लग गये और तिस समय में जो कोई साधु तथा साध्वी तथा श्रावक वा श्राविका, प्राचीन सूत्रानुसार किया साधक थे उनकी हीला निंदा करने लग गये यह कथन सोला स्वप्न के अधिकार में खुलासा है इति ॥

और भगवंत श्री ५ महावीर स्वामी जी के पीछे १७० वर्ष के लगभग ७ सप्तम पाट श्री भद्रबाहु स्वामी जी के पीछे संपूर्ण १४ पूर्व का ज्ञान तो विछेद गया क्योंकि स्थूल भद्रजी १० पूर्व के पाठी हुए हैं और स्वमों के अधिकार में भी लिखा है कि भद्र-बाहु स्वामी के पीछे श्रुतकेवली नहीं होवेंगे

सोई भद्रबाहु स्वामी जी के पीछे अनुमान ३००वर्षके पीछेविकम राजका सालपत्र शुरू हुआ और तिस के पीछे धर्म के समाज ऊपर अनेक २ उपद्रव पड़ते रहे क्योंकि राजा ओं के और बादशाहों के दीन आदि के निमित्त अनेक क्लेश होते गहे ऐसे गड़बड़ होते २ अनुमान साल ५०५ के लगभग २७ वें पाट श्री ५ देवट्टी क्षमाश-मन जी आचार्य हुए और उनके समय में स्त्रों की लिखित हुई और पूर्व का ज्ञान तो विछेद हो ही चुका था परंतु जितना उस समय में सूत्र ज्ञान था उतना लिखा नहीं गया और जितने सूत्र लिखे गये थे उनमें से बारह वर्षीय काल में कई एक तो विछेद गये और कई एक भंडारों में दबे पड़े रहे

और पूर्वक यति लोक अन्थादि रचाते रहे और ११२० साल के लगभग सूत्रों की टीका रची गई सुनी जाती है और ऐसे ही श्री ५ सुधर्म स्वामीजी की परंपरा थी, विरुद्ध बाहु-लता अन्यर श्रद्धा और अन्य गच्छ अन्यर समाचारी प्रवर्त्तक यति लोक बहुत होते रहे और यथार्थ सूत्रोक्तचारी थोड़े ही होते रहे क्योंकि श्री ५ भद्रबाह स्वमीजी कृत कल्प सूत्र में श्री ५ भगवन्त महावीर स्वा-मीजी निर्वाण कल्याणक में कथन है "सत्कृत इन्द्र वक्तं भगवते श्री ५ महाबीरेजन्मरा-सीश्चद्र भस्मरासी श्रहेस्मागते इइ कारणात् जिन शासणे दो सहस्स वर्षेनो उदय प्रया भविस्सइ" तस्मात् कारणात् अनुमान १५३० के साल दो हजार वर्ष पूर्ण हुएथे कि नगर अहमदा बाद का निवासी जातिका वैश्य. नाम लोंका, तिसने सावद्य व्यापार अर्थात् वाणिज्य छोड के आजीविका के निमित्तयतियों के पास से पराचीन अचाराङ्गादि भंडार गत जो शास्त्र थे उन में से लेकर कई एक शास्त्रों का उद्धार किया अर्थात् लिखे और पढे फिर पुराने शास्त्रों को देख के लोंका बहुत विस्मि-त हुआ कि अहो (इति आश्चर्यं ) शास्त्रों के विषेतो साधु का परमत्याग वैराग आदि निखद्य व्यवहार और निखद्य उपदेश है और ये यतिलोक तो उक्तोक मन कल्पित ग्रन्थानुसार सावद्य क्रिया प्रवर्तक और प्रवर्तावक है और बहुल संसार विधारक है, इति । फिर लोंका शास्त्रों को सुनाकर बहुत लोकों को यथार्थ मार्ग में प्रवर्ताने लगा और

देश२ में फिरने लगे फिर उन शहरों में जो जो भ्रष्टाचारी यतियों के बहकाये हुए लोक थे वे लवजी के कठिन मार्ग को देखकर क-हने लगे कि हे महाराज ! तुमने यह कठिन वृत्ति कहां से निकाली है, तब लवजी महा-राज बोले कि हमने पुराने शास्त्रों में से ढूंड-कर निकाली है यथा। द्वंडत ढूंडत ढूंड छिया सव वेद पुराण कुराण में जोई । ज्यों दही माहीं सुं मक्खन दूंडत खों हम दूंडियो का,मत होई॥ जो कछु वस्तु ढूंडेही पावतविन ढूंडे पावत नहीं कोई । सों हम दूंड्यो धर्म दया में जीव दया विन धर्म न होई १ ॥ तब परस्पर लोक यों कहते भये कि यह वह यति है, जिनों ने ढ़ंड के किया साधी है, ऐसे ही ढ्रंडिया २ नाम प्रसिद्ध होगया और उनकी दिमत इन्द्रियपन राग रङ्ग विप-

यादि विरक्ति जप तप रूप समाधि को देखकर बहुत शिष्य होगये जो किसी को इसमें शङ्का उत्पन्न होय तो जैन तत्वादर्श ग्रन्थ में से सहीह कर लेना, क्योंकि भी ५९२ पत्र पर यह लवजी का कुछक कथन है और जो कोई मत पक्षी ऐसे कहे कि लवजी ने उक्त से नवीन मत निकाला है तो फिर उसको यह उत्तर देना चाहिये कि उस लवजी ने तो कोई उक्त शास्त्र नहीं रचाये क्योंकि जैन तत्वादर्श रचनेवालेनेभी शास्त्रोक्त किया करने परही लवजी का ग्रहसे विवाद (तकरार) हुआ लिखा है परन्तु नवीन मत वा नवीन शास्त्र बनाने इआ ऐसे कहीं नहीं लिखा है, सोई पूर्वक मत पक्षी का कहनाऐसा है कि जैसे कल्पवृक्ष

आपने हाथ से लगाकर फिर कहना कि यह तो धतुरा है। और यदि किसी को यह कथन सुन के ऐसी शंका उत्पन्न होय कि पहले मुख-विस्नका मुख पर न थी जो लवजीने मुख पर बांधी है तो उसको यह उत्तर यह देना चाहिये कि उन दिनों में पूर्वक कारण से मुख विस्नका मुखपर लगाने वाले, सूत्रानुसार क्रिया करने वाले साधु कहीं २ दूर २ क्षेत्रों में कोई २ विरले ही थे, इससे लव जी की मुखवस्त्रिका मुख पर लगानी नवीन माऌम हुई और दूसरे वह लवजी मुखवस्त्रिका रहित यतियों का शिष्य था इससे नवीन माळूम हुई सोई लवजी ने सूत्रा-उसार मुखवस्त्रिका मुख पर लगाई और जो कोई ऐसे कहे कि मुखवस्त्रिका मुखपर लगा-नी कहां चली है तो उसको यह प्रछना

चाहिये कि मुखवस्त्रिका हाथ में रखनी चली है सो असल अर्थ तो यह है कि मुख पर रहे सो मुखवस्त्रिका और जो हाथ में रहे सो हाथवस्त्रिका और फिर कोई ऐसे कहे कि मुख वस्त्रिका तो चली है परन्तु डोरा कहां चला है तो उसको यह कहना चाहिये कि, रजो हरण की फलीयें चली हैं परन्तु फलीयें अर्थात् दिशयों में पावणी कहां चली है और कै तार की और कै हाथ की चली है इत्यादि, सो, अब इन दिनों में उन लवजी महाराज के आम्राय के साधु महात्मा श्रीउद्यचंद्जी वि-लासरामजी श्रीमोतीरामजी श्रीजीवनरामजी आदि बहुत हैं सो ऐसे त्यागी वैरागी साधु-ओं को ढूंडिये नाम से आत्माराम संवेगीने

जैन तत्वादर्श ग्रन्थ में आदि के तृतीय पत्र पर लिखा है कि ढूंडिये दुर्गति अर्थात् नरक पड़ने के अधिकारी हैं और अपने आप को बहुत पण्डित करके माना है और उन्होंने जैन तत्वादर्श भ्रन्थ छपाया है सो उसमें क्या २ कथन है सो हम यहां नाम मात्र लिखते हैं कुछक तो अन्य मत वाले अर्थात् वेदान्तियों के और वैष्णवों के और शैवों के इत्यादि मतों के निन्दा रूप कथन लिखे हैं सोई कुछक तो उन्हीं के शास्त्रों के अनु-सार और कुछक कल्पित हुज्जतें करी हैं और कुछक प्रश्नोत्तर करके पूर्वक मतावल-म्बियों को रोका भी है। क्योंकि आचार्य पट मत के तर्क शास्त्र रच गये हैं सो उन शास्त्रों के बमुजिब बहुत ही परि- श्रम करके इस ग्रन्थ में लिखित करी है और कई एक प्रचीन शास्त्रों में से जैन आम्नाय के अवतारों का और ग्रह्मिग्रन्थ का और धर्म का कथन किया है और कई एक प्रवों के ज्ञान विछेद हुए पीछे यति लोकों ने कुछ तो प्राचीन शास्त्रानुसार और कुछ अपनी बुद्धि अनुसार से ग्रन्थ रचाये हैं सो उन में से श्रावकवृत्ति आदिक का कथन लिखा है सोई जो प्राचीन शास्त्रों के अनुकूल क-थन किया है सो तो बहुत सुन्दर और सत्य है, और जो नवीन शास्त्रों से तथा अपनी युक्ति (दलील) से लिखा है सो कुछ सम्भव है, और कुछ असंभव है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं किया सावद्य निरवद्य का विचार है, और नहीं कुछ जिनकी आज्ञा

अनाज्ञा का विचार किया है और कुछक देशाटन करने के कारण सुनी सुनाई भ्रमजनक कल्पित कहानियें लिखी हैं, और कुछक मठावलिम्बयों ने जो अपनी पटावली रची है सो उनमें से कथन लिखा है और कुछक सारम्भी सप्रग्रही कुग्ररा का कथन लिखा है, और कुछक अभिमान के वश होकर पूर्वक ढूंडिये साधुओं के बड़े माननीय महा-त्माओं की निन्दा रूप कहानियें बना कर लिखीं हैं परन्तु असत्य बोलने वा लिखने से मन में कुछ भय नहीं किया और कुछक अपने बड़े पुरुषों के विद्या मंत्र आदि दम्भ की असंभव, मिथ्या ही बडाइयें लिखी हैं सो कथन जैन तलादर्श प्रनथ में आत्माराम संवेगी ने स्वकपोल कल्पित और अनर्गल रचे हैं॥

यदि इस में किसी पुरुष को शङ्का उत्पन्न हो तो उसी जैनतत्वादर्श में देख कर निश्चय कर लेना और जो २ जैनतत्वादर्श प्रन्थ में विरुद्ध हैं उन में से अब हम कई एक विरुद्ध यहां वन्नगी मात्र लिखते हैं यथाः—

(१) प्रथम जैनतत्वादर्श ग्रन्थ के ५७४वें पत्र में लिखा है कि ११४५के साल में जन्म ५ वर्ष के ने दीक्षा ली और ८४ चुरासी बर्ष के होकर कालकरा, १२२९ के साल में देवचन्द्र सूरी जी के शिष्य हेमचन्द्र सुरी जी हुए उनको लिखा है कि "तीन किरोड़ प्रनथ रचे हैं, सो प्रथम तो पांच वर्ष के को दीक्षा लिखी है सो विरुद्ध अर्थात झुट है, क्योंकि सूत्र में ५ वर्ष के को दीक्षा

देने वाला जिनाज्ञा से वाहर लिखा है।यथा व्यवहार सूत्र के १० दशवें उदेशे का १९ वां सूत्र "नोकपइनिगंत्थाणं वानिगत्थिणंवा खुडअंवा खुडिअंवा उमठवास जायं उवठा वित्त-एवा सभूजित्त एवा" इति वचनात अस्यार्थः नहीं कल्पे अर्थात नहीं जिनकी आज्ञा साधु को वा साध्वी को छोटा बालक अथवा छोटी बालिका, कैसा, बालक जन्म से आठ वर्ष से कुछ भी न्यून होय ऐसे बालक को दीक्षा में उठाना अर्थात् दीक्षित करना (साधु न कल्पै इत्यादि, ) बना लेना श्री मगवती सूत्र सत्तक २५ उदेशा समायक चारित्र की तिथि उल्क्रव्टी नवहिं वासे ऊम्मि या पुञ्बकोडी वचनात् समायक चारित्र कोड् पूर्व की आयु

वाला लेवे तो ९ वर्ष ऊन कोड़ पूर्व संयम उत्कृष्ट पाले अर्थात् ९ वे वर्ष में दीक्षा लेवे इस प्रकार सूत्र के न्याय से ५ वर्ष के को दीक्षा देनी लिखी सो विरुद्ध है॥ (२) द्वितीय, तीन किरोड़ ग्रन्थ रचे

लिखे हैं सो भी झूठ है क्योंकि ८४ वर्षों के ३६० दिन के हिसाबसे ३०२४०तीस हजारदो सौ चालीस दिन हुए सो यदि एक२ दिनमें १०० सौ २ ग्रन्थ रचते तौ भी३०२४०००तीस लाख चौवीसहजार ग्रन्थ होते, सोहेसंवेगीजी आप अपने पूर्व पुरुषोंकी ऐसी अनहुई उपहास योग्य बड़ाई करतेहो कि अत्यन्तमित अन्य और पामर होगा सो ऐसे विकलवचन की प्रतीत करेगा। तर्क जो तुम हमारे इस कहने पर अपने लिखेको असंभव जान कर असी शरण लोगे

कि हम ग्रन्थ संज्ञा श्लोक को कहते हैं तो ऐसे भी तुम्हारा लिखा हुआ तुम को शरण नहीं लेने देता क्योंकि ५९५ वें पत्र पर लिखा है कि " यशो विजय गणिने १०० सौ श्रन्थ रचे है तो फिर वे भी श्लोक ही हुए तो ऐसे पण्डितों की १०० श्लोकों के वास्ते क्या बड़ाई लिखने लगे थे और ऐसे तो होही नहीं सका कि कहीं तो ग्रन्थ को ग्रन्थ और कहीं श्लोक को ग्रन्थ कहा क्योंकि सूत्रोंके विषे श्लोक का नाम कहीं ग्रन्थ नहीं लिखा जहां कहीं श्लोकों की संख्या करी जाती है तो वहां ऐसे लिखा जाता है कि ' ग्रन्था ग्रन्थ ५०० तथा ७०० इत्यादि" क्यों कि ग्रन्थ नाम बहुतों के मिलने से होता है और आत्मारामजी ने भी जैनत्वादर्श के आदि में ऐसे लिखा है किइस

प्रन्थ का १६००० श्लोक का अनुमान प्रमाण है। तर्क जो श्लोक का नाम ग्रन्थ था तो ऐसे क्यों नहीं लिखा कि इस पोत्थेके १६००० ग्रन्थ है " और जो देवी का वर था यह कहोगे तो भृत विद्या अप्रमाणीक है और जो लब्धी कहोगे तो भी अप्रमाण है क्योंकि लब्ध का तो बिछेद हो गया था इसलिये तुम्हारा लिखना कि "हेमचन्द्र सूरी ने ३ तीनकोड़ ग्रन्थ रचे " यह किसी सूरत सही नहीं होसक्ता किन्तु यह केवल मान के वश हो कर निकम्मी बड़ाई, गोलगणे रूपझूठ ही लिखी है।।

(३) सूत्रों से महा विंरुद्ध लिखा है सो पत्र १९वं से लेकर कई एक पत्रों में प्रायः बहुत से विरुद्ध लेख हैं क्योंकि २४ चीवीस तीर्थ झरों

के दीक्षा रक्ष लिखे हैं लेकिन सूत्र में दाक्षी वृक्ष नहीं चले किन्तु सूत्र में "चेइयवृक्ष" अर्थात ज्ञान रुक्ष चले हैं कस्मात जिस २ रुक्ष के नीचे केवल ज्ञान, तीर्थङ्करों को प्रगट भया, अस्मात् यह समवायाङ्गभें देख लेना, लिंगियों का लिखना चौवी सोई बोलों में विरुद्ध है॥ ( ४ं ) पद्म प्रभु जी को "एक उपवास से योग लिया" लिखा है यह भी सूत्र से विरुद्ध अर्थात् झुउ है ॥ (५) वास प्रजजी को दो उपवास से योग लिया लिखा है यह भी झुठ है क्योंकि समवायाङ्ग सूत्र में पद्मप्रभु जी को दो उपवास और बासपूजजी को एक उपवास से योग लिया लिखा है ॥ (६) मल्लिनाथ जी का जन्म कल्याण

मधुरा नगरी में लिखा है यह भी झुठ है क्योंकि ज्ञाता सूत्र में मिथिला नगरी में लिखा है (७) मल्लिनाथ जी को एक दिन रात छदमस्त रहे लिखा है यह भी झूट हैक्यों कि ज्ञाता सूत्र में उसी दिन केवली हुए लिखा है, (८) मिलिनाथ जी का केवल कल्याण, मथुरा नगरी में लिखा यह भी झूठ है क्योंकि ज्ञाता सूत्र में मिथिला नगरी में लिखा है।। (९) नेमनाथ जी का दीक्षा कल्याण, शौरीपुर में लिखा है यहभी झुठ है क्योंकिसमवा-याङ्गस्त्र में तथा उत्तराध्ययन में द्वारिकानगरी में लिखा है ॥ (१०) अथ परस्पर विरोध (जो आ-त्माराम ने जैनतलादर्श में लिखा है सो) लिखते हैं पत्र १० वें पर श्री ऋषभदेवजी की

दोनों साथलों में बृक्षभ का लखन लिखा है "
फिर पत्र १५ वें पर २४ चौबीसों तीर्थक्करों
के पर्गों में लखन हुए लिखा है यह परस्पर
विरुद्ध है पत्र ८३ वें परलिखा है (अनुष्डु ब्वृतं)
श्लोक: – महात्रत धराधीरा, मैक्षमात्रोपजीविनः।
समाजिकस्था धर्मोप देशका गुरवो मताः॥१॥

इस श्लोक में ऐसा परमार्थ है कि साधु धर्मोंपदेश जीवों के उद्धार के लिये करेज़ान दर्शन चारित्र का परन्तु ज्योतिष, यंत्र मन्त्र का उपदेश धर्महानि करने वाला है सो न करे। फिर पत्र ५७७वें पर लिखा है कि धर्म घोष सूरी ने मंत्र से स्त्रियों को पकड़ा था और बांधा था। तर्क० जेकर तुम ऐसा कहोगे कि उन्होंने अपने दुःख टालने के लिये बांधा था तो हम उत्तर देंगे कि मन्त्र

आदिक का करना वा कराना क्या अपने दुःख टालने के वास्ते होता है या पराये दुःख टालने के वास्ते ? और बिना कारण तो कोई भी विद्या मंत्र नहीं फोरता है सोई सूत्र में तो काम पड़े भी मंत्र आदिक विद्या फोरने की आज्ञा नहीं है प्रत्युत (बल्क) सूत्र में तो ज्योतिष विद्या फोरने वाले को पापी समान कहा है उत्तराध्ययन १७वां तथा अध्ययन २०वां गाथा ४५ वीं "जेलरकणं सुबिणं पउंज्जमाणे निमित्तकोऊ हलसंपगाढे क्रहेडविजा सवदार जीवीनगर्छई सरणं तंमिकाले ॥ और तुमने भी अपने हाथ से ५३८ वे पत्र पर लिखा है कि विष्णु कुमार साधु ने सम्पूर्ण भारतखंड के साधुओं के बचाने अर्थात्

महा परोपकार धर्म के कारण छव्धी फोरी थी और िकर लिखा है कि उसने दण्ड भी लिया था सो विचारना चाहिये कि जब असे महा उत्तम कार्य के कारग भी लब्धी फोरने का दण्ड लिया था तो फिर (सामान्य कार्यस्य किं कथनं ) अर्थात् सामान्य का क्या कथन करना तो फिर तुमने करने वाले यतियों की जैसे ५६३वं पत्र पर " सिद्धसेंन दिवाकर ने विद्या देकर अर्थात सिखा कर राजा से सेना बनवा के संग्राम करवा दिये " ऐसी २ बडाई प्रयोजन से करी है और क्यों लिखी है ? और तुमने भी ९ नवम परिच्छेद के आदि में श्रोदा जिस को सूत्र में पाप सूत्र कहा है उसका बहुत उपदेश किया है फिर भी

वालकों कैसे उपहास योग्य दूमन टांमन बहुत से पाखण्ड लिखे हैं जैसे कि ४५० वें पत्र पर लिखा है कि " अपनी स्त्री को वार२ सराग नेत्रों से देखे और रूट गई हो तो मना लेवे " इत्यादि और पत्र३९९पर लिखा है कि दातन रोज रोज करे फिर दातन करके साह्यने ही फैंके परन्तु आस पास को न फैंके, और जो दांतन न मिले तो १२बा-रह कुरले ही कर लेवे। (सो) भला बुद्धिमा-नों को विचारना चाहिये कि इन रेड़कों से क्या सिद्धि होती है और क्या ज्ञानदर्शन चरित्रकी आराधना होती है और क्या जिन आज्ञा, अनाज्ञा की आराधना होती है। तर्क० जेकर कहोगे हमने तो उपदेश नहीं किया यह तो व्यवहार ही है तो फिर हम

उत्तर देंगे कि जो उपदेश नहीं था तो फिर तुमने व्यवहार रूप मगज पच्ची और पत्र लिखने में निरर्थक परिश्रम (मिहनत ) क्यों किया सो हे भाई ! ये बार्ते किसी बुद्धिमान त्यागी पुरुष के हृदय में तो बैठने की नहीं और मुढों के तथा खपिक्षयों के हृदय में तो दांत घसनी करके बैठाही देते होगे यह स्थूल (मोटा) परस्पर विरोध है ॥ ११ ॥ पत्र १८७ वें पर लिखा है कि " हिंसा में धर्म नहीं कहना चाहिये बंध्या पुत्र वत् और हिंसा कारण धर्म कार्य है " यह कथन को भी लिङ्गिये ने असत्य लिखा है, फिर दे-खो मत पक्ष करके हिंसा में धर्म प्रत्यक्ष कहते हैं तर्क० जेकर कहोगे कि वह तो मिध्याती मृगादिक बड़े २ जीवों के मारने में अर्थात्

हिंसा में धर्म कहते हैं इस वास्ते उनकी हिंसा में धर्म कहना असत्य है तो फिर हम तुम को पूछेंगे कि यह क्या बुद्धि की विक-लता है कि बड़े २ जीव अर्थात् मृगादि मा-रने में हिंसा है और लघु जीव अर्थात् मूषक की कीटक आदि मारने में दोष ( हिंसा ) नहीं हैं ॥ जैसे कि मन्दिर सञ्ज्ञक गृह ( म कान ) बनवाने में पंजावे लगाये जाते हैं तो वहां स्थूल जीवों के घणे प्राण नारा होते हैं तो सूक्ष्म जीवों की क्या बात कहें जैसे तुम ने ९ नवम परिच्छेद में लिखा हैं, कि " मन्दिर बनवानें में पर्वत को चीर के शि-लादि के स्तम्भ आदि बनवाने में दोप नहीं वलिक सम्यक्ल की शुद्धता है " फिरतुमनें इस पर हेतु दिया है कि वैद्य (हर्कीम)

रोगी के नशतर आदिक मारे,यदि वह रोगी मरजाय तो वैद्य (हकीम) को दोप (इल जाम ) नहीं क्योंकि हकीम तो रोग गवाने का अभिलाषी है पर मारने का अर्थी नहीं है इस कारण दोष नहीं ऐसे ही प्रजा आदि कर्म करने में जल और निगोद आदिक स्था-वरादि की हिंसा होने का दोष नहीं क्योंकि हम तो भक्ति के अभिलाषी हैं परन्तु स्थावर की हिंसा के अभिलापी नहीं है ॥ उत्तर पक्षी, तर्क हे भाई!इस छुन छुनों की पुकार (आ-वाज) से तो केवल बालक ही रीझेंगे और बुद्धिमान लोग तो तल की ओर ख्याल करेंगे, तूंबे और लड़के के, दृष्टान्त क्योंकि तुमने जो हिंसा में धर्म अर्थात् फूल तोड़न में तथा रृक्ष छेदन में दोष नहीं लिखा है जैसे ४७४ वें पत्र पर लिखा है कि "सनात्र पूजा में फूलों का घर बनावे और केलीघर बनावे "इत्या-दि हकीम के दृष्टान्त से भव्यजनों के हृदयों को कठोर करते हो लेकिन इस हकीम के दृष्टान्त को बिचार कर देखो तो तुम्हारा ही लिखा हुआ हप्टान्त तुम्हारे ही मत को नि-कृष्ट करता है क्योंकि हकीम तो यह जानता है कि नशतर के लगाने से रोग जाता रहेगा शायद ही मरेगा और तुम तो खूब जानते हो कि केले के स्तम्भ को कारेंगे तो केले की जड में के जीव असंख्यात तथा अनन्त नि-रचय ही मरेंगे और त्रस्य जीव भी मरते हैं वयोकि सूत्र दशवें कालिक वा आ-चाराङ्ग में कहा है यथा " रुड्दे सुवा रुड़दपई ट्टे सुवा " इति वचनात् फिर औरभी सुनो कि

तुम्हारा हकीम का दृष्टांत विलक्कल अयोग्य और झुठ है क्योंकि हकीम तो रोगी की और रोगी के सम्बन्धियों (वारिसों) की आज्ञा से नशतर मारता है और वह रोगी अपने आराम केवास्ते कहता है कि हे हकीम ! मेरे नशतर मार मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, सो इस कारण हकीम को दोष नहीं, अगर वह ह-कीम रोगी की और रोगी के वारिसों की आज्ञा विना जबरदस्ती से नशतर उसके पेट में घसोड़ देवे और फिर रोगी मरजाय तो देखो वह हकीम क्यों कर दोष अर्थात् इल-जाम से बच सक्ता है इत्यर्थ । सो हे पूर्व पक्षियो ! तुम तो त्रस्य स्थावरों की मर्जी के विना अर्थात् आज्ञा के विनाही प्राण हरते हो क्योंकि वे वृक्ष, फल, फूल, आदि के जीव

नहीं चाहते हैं कि हमको भगवान की पूजा के निमित्त वेशक मारें और न कहते हैं कि भक्ति में हमारे प्राण बेशक हरें इस कारण से वज्रदोष आता है यथाः अन्यस्थानं करोति पापं धर्म स्थानं विवर्जितम् । धर्मस्थानम्करोति पापंवज्र कर्म विवर्द्धते ॥१॥ इति वचनात् ॥ और तुम ऐसे कहोंगे कि कहां तो मृगादि हिंसा में धर्म कहना और कहां तुम फूल फल आदिक की हिंसा को निन्दते हो तो फिर हम उत्तर देते हैं कि उनका हिंसा में धर्म क-हना और तुम्हारा हिंसा में धर्म कहना यह दोनों सम ही हैं क्योंिक यद्यपि मिथ्यादृष्टि-यों के शास्त्रों में स्थूल ही प्राणियों में जीवा-स्तित्व माना है और स्थावरों में जीवास्तित्व

नहीं माना है, तथापि तुम्हारे शास्त्रों में टामर बीतराग देवस्थावर बनस्पति आदिक में सू-च्यग्र समान में भी असंख्यात तथा अनन्त ही जीव कह गये हैं इस कारण तुम्हारा वनस्पति आदिक की हिंसा में धर्म कहना पूर्वक मिथ्यातियों के तुल्य ही श्रद्धान है और यह तो हो ही नहीं सक्ता है कि मिध्यातियों को हिंसा में धर्म कहना बंध्यापुत्रवत झूठ है और सम दृष्टि को हिंसा में धर्म कहनासत्य है जैसे कि लायकवन्द इज्जततदार और उत्तम कुलोत्पन्न विवेकी पुरुषों को तो शराब पीना, चोरी करना, और गाली देना यक्त है और लुचों को नंगों को और हीनाचारी नीचों को अयुक्त है सो हे मत मस्तो ! विचार कर देखो कि तुम्हारा लिखा द्वञा तुम्हारे ही कहने बमाजिब परस्पर विरुद्ध है

२९६ वें पत्र पर लिखा है कि द्रव्य नि-क्षेपा जो तीर्थंकर होने वाला है, जिसका नि-काचितबंध हो चुका है उसको पूज के नमः स्कार करके अनेक जीव मुक्ति में गये हैं। तर्क० यह लेख भी झुउ है क्योंकि इस शीत से एक पुरुष को तो मोक्ष प्राप्त होगया सूत्र द्रारा दिखाते हो किम्बा जबान से ही ड़ाट करते हो ? कस्सात् कारणात् कि निका चित बंध तीर्थकर गोत का इतीन भव पह-ले पड़ता है। भला कहीं भर्थचकी की भूला वन देते हो फिर और भाव निक्षेपे में सीम-न्धर खायी माने हैं तर्क० सो हम भी तो निक्षेपे में सीमन्धर स्वामी अर्थात् वर्त तीर्थंकर अतियश संयुक्त विचरते हों उन्हीं को भाव तीर्थंकर मानते हैं और तुम

तो प्रत्यक्ष प्रतिमा में चारों निक्षेपे मानते हो फिर तुमने भाव निक्षेपेमें मूर्त्ति को क्यों नहीं लिखा ? सो तुम्हारा लिखना तुम्हारे ही कहने वमूजिव विरुद्ध है १३ । २४६ वें पत्र पर लिखा है कि लोकोत्तर मिथ्यात, वह है कि जो भगवान की प्रतिमा को इस लोक के हेतु पूजे, जैसे कि यह काम मेरा होजावेगा तो में पूजा कराऊंगा और छत्र चढ़ाऊंगा यह मिथ्यात "है फिर पत्र ४१२ वें पर लिखा है कि "द्रव्य लाभ के वास्ते पीले वस्त्र पहर के पूजा करे और शत्रु जीतने के वास्ते काले वस्त्र पहर के पूजा करे और ऐसे २ अनेक इस लोक के अर्थ पूजा के फल लिखे हैं (सो ) यह क्या " कमली की नाथ कभी नाक कभी हाथ " क्योंकि प्रथम उसी

काम को निषेधा है और फिर उसी काम को अङ्गीकार किया है यह परस्पर विरुद्ध है १४ । और ४१२ वें पत्र पर लिखा है कि " घृत, गुड़, लवण अमि में गेरे और दान तप पूजा, सामायिक फटे कपडों से करे तो निष्फल" इस लेख को हम खण्डन करते हैं उत्तराध्ययन, अध्ययन १२ वां गाथा ६ ठी हर केशी बल तपस्वी को ब्राह्मण कहते हुये यथा उक्तं च " उम चेलए पंसु पिशाय भूए संकर दुसं परि हरिएकंठे " इति वचनात् अस्यार्थः असार वस्त्र रज करी पिशाच रूप उकरडी के नांखे समान वस्त्र धारा है इत्यर्थः । हरकेशी वल साधु के ऐसे फटे कपड़े थे जो ब्राह्मण कहते थे कि रूड़ी के उठाए हुए कपड़े हैं। तर्क० तो फिर हरकेशी

जी का तप निष्फल तो न हुआ क्योंकि वे तो तपके प्रभाव सेकेवल ज्ञान पाकरमुक्ति में गये हैं जो फटे कपड़ों से तप निष्फल हो जाता तो केवल ज्ञान और मुक्ति कहां होती, सो लिङ्गिये का कहना सूत्रार्थ के विरुद्ध है क्योंकि फटेकपडों से तप, जप, दान, सामायिक निष्फल कदापि नहीं होगा जैसे कि कोई फटे कपड़े पहरकर क्षीर खाय तो क्या मुख मीठा नहीं होगा और क्या पृष्टि नहीं होगी अपित अवश्यमेव होगी इसी दृष्टांत से, फटे वस्त्र वाले पुरुष का करा हुआ सत्कर्म निष्फल कैसे होगा हां अलबना लि-क्रियों की समझ ऐसी होगी, कि फटे कपड़े में को जप तप छण जाता है अपित ऐसे नहीं उनका यह लिखना झूउ है ॥ १५ ॥

पत्र ३७१वं पर लिखा है कि " आवश्यक सूत्र में लिखा है कि सामायिक में देवस्नात्र प्रजादिक न करे। तर्क० क्योंकि इसमें ऐसा संभव होता है कि उत्तम कार्य में मध्यम कार्य संभव ही नहीं है अर्थात् संबर में आश्रव न करे इस वास्ते सामायिक प्रजा निषेध करी है। फिर ४१७ वें पत्र पर लिखा है कि सामायिक तो निर्धन श्रावक करे पूजा की सामग्री के अभाव से फिर लिखा है कि प्रजा होती हो तो सामा-यिक बीच में ही छोड कर प्रजा में फूल गूंथ नें बैठ जाय क्योंकि घूजा का विशेष पुण्य है यह देखो परस्पर विरुद्ध है ॥ १६॥ ४१७ पत्र पर लिखा है कि मन्दिर में मकड़ी के जाले होजावें तो साधु मन्दिर के नौकर द्वाराउत-

४७९ वें पर लिखा है कि बृक्ष की ध्वजा की और मंदिर के शिखर की विचले दौ पहर की छाया पड़े वहां बसे तो हानि होय और फिर ऐसा लिखा है कि जिनेश्वर की जिधर दृष्टि होवे उधर बसे नहीं । तर्क० कस्मात् अर्थात् क्यों न बसे जो भगवान की दृष्टि में न वसे तो और इस्से अच्छे स्थान में कहां बसे यह तो प्रगट ही लोकों में कथन है कि स-त्पुरुष तथा साहुकार जिधर कृपा दृष्टि (मे-हर की नजर करे ) उधर ही पूर्ण (निहाल) कर देवे और जिधर दुईष्टि (कहर की नजर) करे उधर ही नाश कर देवे सो तुम्हारे लेख से तो भगवान सदैव (हरवक्त) तीव्र दृष्टि (क्रूर नज़र रहते होंगे क्योंकि तुमने लिखा है कि भगवान की दृष्टि की तरफ, न वसे

तर्क॰अरे भाई! ऐसे लिखने वाले! यह क्या तुम्हारी समझ में फरक है कि जो ऐसे ऐसे भगवान के अपमान रूप कथन लिखते हों ओर ऐसे ही और नवीन ग्रन्थों के कथन भी सिद्ध होंगे जिनपै तुमने आचरण (अमल) किया है। नहीं तो बुद्धिमान को चाहिये कि यथार्थ भाव पर प्रतीति करे और यह ऐसे २ पूर्वक कथन तो प्रत्यक्ष उपहास रूप विरुद्ध हैं ॥ १९ ॥ पत्र ४६७ वें पर लिखा है कि कृष्ण वासुदेव नेमजी को पूछता भया कि हे भगवन ! कौनसा पर्व पर्वों में से उत्तम हे तब नेम जी कहते भये कि मा-र्गशिर शुदि ११ एकादशी पर्व उत्तम है क्यों-कि इस पर्व में जिनेन्द्रों के ५ पांच कल्याण सर्व क्षेत्र आश्री १५० डेट्सो हुए हैं फिरकृष्ण

जी यह कथन सुन कर ताही दिन से मोंन पोसा करते भये विचारने लगे और ता दिन से एकादशी व्रत प्रसिद्ध हुआ। खण्डन उत्तर पक्षी की तरफ से । यह प्रंथकार का कथन झूठ है क्योंकि सूत्र में तो भव आश्री नि-याना करने वाला अवृत्ति कहा है अगर नहीं तो सूत्र का पाठ दिखाओं कि कृष्णजी ने कोई पचक्लान धर्म निमित्त किया हो, अक योंहीं अन हुए मतग्राहियों के गोले गरडाये हुए सूत्र शाख बिना ही लिख धरते हो सो कृष्णजी को धर्म निमित्त अर्थात् महापर्व एकादशी पोसा करना लिखा है यह झूठ २०। पत्र २५० वें पर लिखा है कि १० प्रकार मिश्र० वचन उत्तर पक्षी की तर्फ से सो उनमें से दो वचन का अर्थ सूत्र प्रज्ञापन्न थकी विरुद्ध

लिला है उक्तंच "अनंत मिस्सिए " प्रत्येक मिस्सिए इन राज्यों का अर्थ पूर्व पक्षी ने ऐसे लिखा है कि अनन्त को प्रयेक कहे तो मिश्र, प्रत्येक को अनन्त कहे तो मिश्र । तर्क० यह तो मिथ्या शब्द का अर्थ है और लिङ्गिये ने मिश्र शब्द का अर्थ लिखा है यह विरुद्ध २१। पत्र १११ वें पर लिखा है कि " मूलोत्र यण दोप प्रति सेवी व कुश इत्यादि " उत्तर पक्षी, सो यह झूठ, क्योंकि भगवती सूत्र स-तक २५ उदेशा ६ द्वार ६ 'वक्कश नियंठा नो मूल ग्रण पड़ि सेवय होजा उत्तर पडिसेवय होजा 'इति वचनात् पूर्व पक्षी का कहना है कि मूल गुण उत्तर गुण में दोप लगाने वाले में वक्तश नियंटा पाइये और सूत्र में मुल उण में दोप लगाने वाले में व-

कुशनियंठा न पाईये इति सूत्रथकी विरुद्ध २२ । ऐसे २ अनेक परस्पर विरुद्ध और अ-नेक शास्त्रार्थ के विरुद्ध और अनेक विलक्कल ही झूट जैन तत्वादर्श ग्रन्थ में लिखे हैं सो हम कहां तक लिखें। ये तो थोड़े से वन्नगी मात्र इस पुस्तक में लिखे हैं। और फिर देखियेगा कि जैनतलादर्श ग्रन्थ के लिखने की भिह-नत का सार क्या निकला है जैसे कि पत्र २९४ वें पर लिखा है कि किसी प्रच्छक ने प्रश्न किया कि प्रतिमा के पूजन में क्या लाभ (नफा) है इस प्रश्न का उत्तर ग्रन्थ कर्ता ने यह दिया है पोथी पलंग पर रखते और चौंकी पर माथे पर रखते हो और अच्छे वस्त्र में बाधते हो इसका क्या लाभ (नफा) है ? उत्तर पक्षी की तर्क०देखो जिस प्रतिमा के पूजने पर इतना डम्भ और पक्षपात उठाया है और पिछले आचार्यों का उपदेश चाल चलन उलट पलट और की और तरह करा है सो उसी प्रतिमा के पूजन नफा होता है उस नफ़े का पाठ सूत्र कोई न मिला तो यह खिशानां सा मेंहने रूप जवाब लिख धरा है, खैर तदिप हम तु-म्हारे जवाब को खण्डन करते हैं कि पोथी को पलंग और चौंकी पर अपने पढ़ने आराम वास्ते रखते हैं और मत्थे पर तो कोई मत पक्षी रखता होगा और अच्छे कपड़े में तो अपने उपकरण की रक्षा वास्ते रखते हैं परन्तु पोथी की प्रजा तो नहीं करते हैं यथा ' नमो ब्रह्मलिपये ' इति अस्यार्थः, नमस्कार हो ब्रह्म ज्ञानी की लिखित को भावार्थ सो

इस पोथी यानी स्थाही कागज़ को तो नम-स्कार नहीं करते हैं अपितु ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म-ज्ञान को नमस्कार है कि जिस ज्ञानी से लि-खने पढ़ने की बुद्धि प्रगट हुई तथा जिस ज्ञानी ने अक्षरों की मर्यादा अर्थात लिखने की रीति प्रकाश की उनको नमस्कार है शाख अ-चयोग द्वारा सूत्र की तर्क० यदि तुम ऐसे कहोगे कि जो पोथी को तुम नहीं पूजो तो फिर पैरलगाओ, तो हम तुमको यह उत्तर देंगे कि किसी पुरुष ने किसी पुरुष को कहा कि तुम किसी सामान्य पुरुषको पूजो तो फिर उस ने कहा कि मैं तो नहीं प्रजता इस के पूजने में क्या नफ़ा है तो पूर्व बोला कि नहीं पूजो तो ठोकर मारो, पक्षी बोला कि ठोकर मारने का क्या मक-

सद है 'न मारिये न प्रजिये 'सो यह दृष्टान्त सही है और तुम्हारा जवाब पण्डिताई के राह पर तो है नहीं क्योंकि सूत्र के पाठानुपाठ खोल धरने थे कि प्रजा का यह हे। परन्तु होते तो लिखते न हों तो कहां से लिखें। और अपनी तर्फ से तो सूत्रों मं वहतेरा ही ढूंड रहे परन्तु कहीं होते तो पाते हां अलवत्ता सूत्र में से हुंड ढांड के एक-दशवे कालिक के ८ वें अध्ययन की गाथा ५५ वीं बहाचारी के अर्थ में है सो खोल धरते हैं यथा ' चितिभित्तं न निज्झाए नारी वास अलंकिअं, भरकरं पिवदठूणं, दिरंपीड समा हरे ॥ १ ॥ अस्यार्थः साधु त्रह्मचारी चि॰ चित्राम की भीत देखे नहीं ना॰ वा अथवा स्त्री अलङ्कार अर्थात् भूपण (गहने)

सहित अलंकृत को देखे नहीं कदाचित् नज्र जापड़े तो दि॰ दृष्टि को पीछे मोड़े भ॰ (जैसे) सूर्य पर दृष्टि जापड़े तो जलदी पीछे मुड्जाये इत्यर्थः भला मूर्त्ति पूजनी किस तरह इस गाथा में होगई, खैर बडी बडाई कहते हो कि स्त्री की मूर्ति देखने काम जा-गता है और भगवान की मूर्त्ति देखने से वैराग्य जागता है सोई काम जागने का और वैराग्य जागने का वास्तव तत्व समझ कर देखो तो वडा फर्क दिखाई देगा सो अगले प्रश्न के जवाब में लिखेंगे ॥ फिरपत्र २९४ वें पर लिखा है कि किसी

ने प्रश्न किया कि भगवान के नाम लेने से प्रणाम शुद्ध हो जाते हैं तो फिर प्रतिमा के देखने में क्या नफ़ा है तो इस प्रश्न का जवाब

ग्रन्थ कर्ता ने यह दिया है कि "नाम लेने से मूर्ती देखने में अधिक (ज्यादा) नफा है जैसे कि यौवनवती (जुवान) स्त्री आती सुन्द्री शृङ्गार सहित हो तो उसके नाम लेने से तो थोड़ा काम जागता है और प्रत्यक्ष स्री के तथा स्त्री की मूर्ती देखने से बहुत काम जागता है" उत्तर पक्षी की तर्क० हे विचार मानो ! अव देखना चाहिये कि इस जवाव के देनेवाले को और कोई शुद्ध जवाब नहीं मिला जो विराग भाव अर्थात वैराग्य का हेतु सराग भाव पर उतारा है, सो विलकुल अयुक्त है क्योंकि वेराग्य तो क्षयोपम भाव है तथा निज एण अर्थात आत्मएण है और काम का जागना उदय भाव है तथा परमग्रण अर्थात कर्म योग्य है. सो क्षयोपशम भाव और उदय

भाव का तो परस्पर रातदिन का अन्तर है ॥ यथा, दृष्टान्त है कि जो गृहस्थी लोक हैं, वे अपने पुत्र, पुत्रियों को लिखना पदना आदिक कार व्यवहार तथा लजा का करना और मीठा बोलना तथा क्षमा का करना और माता, पिता आदिक की आज्ञा का प्रमाण करना इत्यादि, शिक्षा और विद्या बड़ीर मि-हनत से सिखाते हैं और उनको बहुत अभ्यास करने से विद्या आती है क्योंकि कर्मी का क्षयोपशम होवे तो विद्या आवे न हो तो नहीं आवे और फिर देखियेगा कि एक दो दिन के वचों को स्तन का दबाना अर्थात दूधका चूंगना, कौन सिखाता है और फिर रोना, हंसना और रूउना और करना कुछ और बताना कुछ इत्यादि अनेक उपाधियें

कीन सिखाता है फिर यौवन में कामिनी से तथा पति के सङ्ग काम, कीड़ा करनी तथा कटाक्ष युक्त नयनों से देखना और मन्द २ हास पूर्वक सुस्कराना इत्यादि सब कर्म किस के माई, वाप सिखाते हैं यह प्रवृत्ति तो स्वतः ही आजाती. है क्योंकि यह उदय भाव है इस कारण इन दोनों प्रवोंक्त भावेंका एकसा हेत्र कहने वाला विरुद्धवाची है परन्तु यह भाव तो निष्पक्ष दृष्टि से सम होगा, और पक्ष के नशे में बड़बड़ाट करने के लिये तो राह अनेक हैं। अब हम एक प्रश्न करते हैं कि जब तक गुरुका उपदेश ओर शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, तब तक मृत्तिं के देखने से ज्ञान और वेराग्य केसे होगा और ज्ञानके हुए पीछे मूर्ति से क्या प्रयोजन रहता है ? यथा हृ हान्त

किसी ग्राम के रहने वाले दो पुरुष किसी प्रयोजन के लिये एक नगर में आये उन्हो ने उस नगर के निकट सुना कि मनुष्य को धर्म का जानना और ग्रहण करना उचित है इसके अनन्तर वे दोनों पुरुष नगर में जाकर अन्य अन्य पुरुषों को पूछते भये कि हे भा-इयो ! धर्म कहां मिलता है जो मनुष्य को अङ्गीकार करना उचित है तब एक पुरुष को एक नागर पुरुष बोला कि धर्मशाला में जाओ वहां सन्त जन शास्त्रार्थ धर्मापदेश करते हैं। और दूसरे पुरुष को एक और ना-गर पुरुष बोला कि ठाकरदारे चले जाओ, वहां ठाकुर जी को मत्था टेक कर धर्म प्राप्त होगा। यह सुन कर एक तो धर्मशाला में चला गया और वहां शास्त्र श्रवण

जाना कि जो श्रीकृष्ण ठाकुर जी स्यामवर्ण हुए हैं और १०८एक सौ आठ लक्षण संयुक्त देह महा वल धारी हुए हैं और न्याय नीति रजोग्रण तमोग्रण सत्वग्रण धारी हुए हैं और बड़े दयावान् सन्त सहायक हुए हैं और उन्हों ने दया, दान, सत्य, इत्यादि घर्म व-ताया है और उनकी अर्द्धाङ्गना श्रीराधिका जी बड़ी लजावती सुशीला पीत भक्ता गौर वर्ण हुई हे इत्यादि । ओर दूसरा ठाकुरदारे पहुंचा तो वहां देखता क्या है कि एकस्याम वर्ण पुरुष ओर गोर वर्ण स्त्री, की मृत्ति का, जोडा खड़ा है सो उसको देख कर उस पुरुष ने हंस कर मन में कहा कि आहा अच्छी स्त्री पुरुष की जोड़ी सजी है और क्या२ अच्छे जेवर हैं वस और इन्छ ज्ञान वैराग्य नहीं पाया फिर वापस वाजार में आया

और वह दूसरा पुरुष धर्मशाला में से धर्मों-पदेश सुनकर बाजार में आया, और दोनों आपस में प्रछने लगे कि कुछ धर्म पाया ? धर्मशाला वाला बोला कि हां पाया, श्री ठाकुर जी बड़े न्यायी हुए हैं और दया दान करना, धर्म है। भला तुमने क्या पाया ? तो वह ठाकुरद्वारे वाला बोला कि मैने तो कुछ नहीं पाया, हां अलबत्ता एक बड़ा सु-न्दर गुड़ियों का जोड़ा देख आया हूं चल तुं भी मेरेसाथ चल कर देख ले तब वह बोला कि में देख के क्या करूंगा, जो कुछ पाना था सो मैं गुरु कृपा से पाआया हूं अब मूर्ति से क्यां पाऊंगा जो कुछ तुमने पाया? इत्य-र्थः और इसी अर्थ में दूसरा दृष्टान्त लिखते हैं कि एक नगर में एक बड़ा नामी हकीम था

वह कालान्तर से काल कर गया और उस हकीम के दो बेटे थे परन्तु वे हकीमी नहीं जानते थे लेकिन एक ने अपने वाप की मूर्ति वनवाली ओर दूसरे ने वाप की हकीमी की पुस्तक सांभ रक्ली फिर एकदा समय हकीम की वडाई सुनकर कोई रोगी हकीम के द्वारेआया और सुना कि हकीम तो गुज़र गया परन्तु हकीम के दो वेटे हैं उनसे अर्ज़ करो जो कदाचित् तु-म्हारा रोग हटा देवं । तव वह रोगी पहिले, छोटे बेटे के पासगया और कहने लगा कि तुम हकीम के पुत्र हो ओर मैं दूरसे आया हूं इस लिये मेरा रोग कृपा कर हटा दो । तब वह बोला कि हकीम जी की मुर्ति से मुराद पाओ तव वह रोगी हकीम की मूर्ति के आगे नैउके रोने लगा और कहने लगा कि हे हकीम

जी! मेरीबगल में पीडा होती है मेरेकलेज़े में पीडा होती है और मुझे ताप भी चढ़जाता है। सो कुछ दवा बताओं कि जिससे मैंराजी होजाऊं इत्यादि परन्तु उधर से कुछ आवाज तलब न आई तब हार के चला आया और फिर बड़े बेटे के पास जाके अर्ज़ करी कि तुम मेरा रोग हटाओ, तब वह बोला कि हकीम जी तो युज़र गये हैं परन्तु हकीम जी की पोथी मेरेपास है सो देखकर बता देता हूं फिर पोथी में से देखकर बताया कि इस कारण से रोग होता और इस औषि से रोग जाता है फिर उस रोगी ने वैसेही परहेज से औषधि खाकर अपना रोग गमादिया इत्यर्थः॥शास्त्र द्रारा ही ज्ञान वैराग्य होता है मूर्ति का साधन तो योहीं लोभ तथा मत पक्ष के वश उठाते

हैं,क्योंकि उत्तराध्ययन अध्ययन१०वां गाथा३१ वीं में ऐसाभाव है कि भगवान महावीरस्वामी कहते भये कि "आग में काले " अर्थात् पांचमें आरेमें आर्य पुरुष जैनी भव्य लोक यों कहेंगे कि नहीं निश्रय आज दिन जिनेश्वरदेव दीखे परन्त घणा दीखे हे जिनेश्वरदेव का उपदेशा-मार्ग, तथा मार्ग के बताने वाले अर्थात्सा-ध । सो सूत्रयह है "नह जिने अज दीसई वह मए दीसई मग्ग देशिए "इतिवचनात्। परन्तु यहां ऐसे नहीं कहा कि आज जिन नहीं दीखे परन्तु जिन पड़िमा जिन सारखी घनी दीखे है,इत्यादि०न जाने पूर्व पक्षी ने कौन से नये वनावधी ग्रन्थ वमृजिव, तथा स्वक्पोल कल्पित जेन तत्वादर्श ग्रन्थ पत्र ५६६ वें पर लिखा है कि "सिद्धसेन दिवाकर साधु ने राजा

विक्रम के द्वारेसवाल किया कि ओंकार नगर में चतुर्द्वार जैन मन्दिर शिवमन्दर से ऊंचा बनवाओ और प्रतिष्ठा भी कराओ, तब राजा ने वैसे ही करा, फिर और पत्र ५६८ वें पर लिखा है कि श्रीवज्रस्वामी आचार्य ने बौद्धों के राज में श्रीजिनेन्द्र की पूजावास्ते फूल लाके दिये. बौद्ध राजा को जैन मती करा, तर्क० देखो साधु हाथों से फूल लाये परन्तु सनातन सूत्रों में तो ऐसाभाव कहीं नहीं है जैसे कि गौतम जी सुधर्म स्वामी जम्बू स्वामी आदि आचा-यों ने किसी पहाड़वा मन्दिर तथा मूर्ति का उद्धार कराया तथा प्रतिष्ठा वा पूजा कराई अथवा किसी श्रावक ने पहाड़ की यात्रा करी तथा मन्दिर वा मूर्ति आदि बनवाये हों इत्यादि अपितु शास्त्र में तो ऐसा भाव है किं

चुळिमान साधु जहां२ श्राम नगर में जाय नहार द्या का उपदेश करे यथा उत्तराध्ययन अध्ययन १०वें गाथा३६वीं में "बुद्रेपरिनिबुडे चर गाम गए नगरेव संज्ञए, संति मग्गंच बृहए, समयं गोयम माप्य मापरा ॥ १॥ अर्थ उ॰तत्व को जान शीतल स्वभाव से विचरेमंयम ने विषे ते संयति साधु गा० ग्राम में गये थके तेसे ही नगर में गये हुए अर्थात् श्राम में जाय तथा नगर में जाय तहां सं० दया मार्ग अर्थात् ६ पर् काय रक्षा रूप धर्र (च) पद पूरणार्थ हे बू०क हे अर्थात् दया प्रगट करे। श्री महाबीर स्वामी कहते भय कि है गीतमजी दया मार्ग के उपदेश देने में स॰ सनय मात्र अर्थात् अल्पकाल मात्र भी प्रमाद अर्थात् आलस्य न करना

इत्यर्थः परन्तु महाबीर स्वामी जी ने ऐसे तो नहीं कहा कि हे गौतम ! साधु जिसश्राम नगर में जाय उसर नगर में मन्दिर बनवा देवे छैणे, ढोलकी बजवा देवे पुराने देहरों को तोड़ कर नये बनवा देवे इत्यादि हां अलबत्ता नये ग्रन्थ जिनमें ग्रन्थ रचियता आचार्य का नाम और (साल) सम्बत् का नाम होगा सो उनमें ऐसा पूर्वक समाचार लिखा होगा परन्तु एक बड़ी भूल की बात है कि यूर्ति को भगवान कहना यथा "जिन पडिमा जिन सारखी" फिर दमड़ी२मोल करना बड़ी अशा तना है जैसे कि एक अनापूर्वी नाम छोटी सी पोथी होती है और उसका )।।आध आना मोल पडता है और उसमें ११ ग्यारह मूर्तियें छपाते हैं। अव सोचना चाहिये कि एक २

मूर्ति का कितना कितना मोल पडा ॥ हा!!! अफ़लोस है कि वे भगवान, त्रिलोकीनाथ सार अमोल पदार्थ हैं कि जिनका नाम रख कर मृत्ति का एक२ कोड़ी मोल किया जाता है। तर्क० भला जो कदाचित् तुम ऐसे कहोगे कि खूत्र भी तो मोल विकते हैं तो हम उत्तर देंगे कि सूत्र को हम भगवान तो नहीं मा-नते हैं कि यह ऋपभ देव जी हैं यह महा-वीर जी हैं अपितु सूत्र तो हमारी विद्या के याददास्ती के उपकरण हैं जैसे वही को देख कर लेना, देना याद कर लेते हैं परन्तु वही को लोक भगवान तो नहीं मानते । वस इस दृष्टान्त वमृजिव सद्गर की सेवा करके ज्ञान पेदा करो और जप, तप, द्या, दान, संतोप ओर शील, में पुरुपार्थ करो कि जिससे मुक्ति

## होवे और मुर्त्ति को भगवान कहना तो ठीकनहीं क्योंकि इससे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि:-

१ प० देव समदृष्टि वा मिथ्या दृष्टि है ?

उ०देव समदृष्टि और मूर्ति जो सुचित पाषाण की होवे तो । मिथ्या दृष्टि नहीं ता जड़ तो है ही । इसी तरह सब जगह प्रश्न (सवाल ) के उत्तर (जवाब ) में कहना॥ २ प्र॰ देव, सागी किम्वा भोगी?

**७० देव सागी, मूर्ति भोगी**।

३ प्र॰ देव संयति, किम्वा असंयति ?

**उ० देव संयति, मूर्त्ति असंयति ।** 

४ प्र॰ देव संवरी किम्वा असंवरी ?

उ० देव संवरी मूर्ति अंसवरी।

५ प्र० देव द्योत्त किम्वा अद्यत्ति ?

उ० देव दित्त, मूर्ति अदृति ।

६ प्र० देव त्रस्य किम्बा स्थावर ? **उ० देव त्रस्य, मूर्त्ति स्थावर** ?

७ प्र॰ देव पञ्चेन्द्रिय किम्वा एकेन्द्रिय ? **उ० देव पश्चोन्द्रिय, मूर्ति एकेन्द्रिय ।** 

८ म० देव, मनुष्य किम्वा तिरश्रीन ? ड॰ देव मनुष्य, मृत्ति निर्श्वीन । ० प्र० टनमन्त्री. किम्त्रा अमन्ती ? उ० देव सन्नी मृत्ति असन्नी। १० प्र० देवदशपाणधारी, किस्ता चार प्राण० ? उ० देव दश प्राणधारी, मृत्ति चार प्राण०। ११ प्र० देव पर् मजायारी किम्वा चार मजा० ? उ० देव पर प्रजाधारी मृति चार प्रजा०। १२ प्रव देव तीनवद माहेमुंबेटी किवाअबेटी ? उ० देव अवेदी मृत्तिनपुंगक वेदी । १३ प्र० देव यति किम्बा गृहस्थी ? उ० देव यति० मृति गृहस्थी। १४ प्र॰ देव गुने किम्या न सुने। उ० देव सुने, मृत्ति न सुने । १८ प्रवदेव देखे किम्बान देखे ? इ० देव देखे, मृति न देखे। १६ म० टेव सुगनिय जाने किम्बान जाने ? उ० देव सुगन्धि जाने मृत्ति न जाने । १७ मः देव चले किम्बान चले ?

**उ० देव चले, मूर्ति न चले** । १८ प० देव कवला हारी किम्वा रोमाहारी? उ० देव कवलाहारी, मूर्ति रोमाहारी। १९ प० देव अकषायी किंवा सकषायी ? उ॰ देव अकषायी, मूर्ति सकषायी। २० म० देव शुक्त लेशी, किम्वा कृष्ण लेशी। उ॰ देव शुक्क लेशी मूर्ति कृष्ण लेशी। २९ प्र० देव तेरवे चौद्वें गुण ठाणे किम्वा प्रथमगु०? उ० देव तेखें चौदवे गुण ठाणे, मूर्ति प्रथम गु० २२ प० देव केवली किम्बा छबस्थ ? **उ० देव केवली, मूर्ति छ**ग्नस्थ । २३ प्र० देव उपदेश देवे किम्वा न देवे ? ड॰ देव उपदेश देवे, मूर्ति न देवे ॥ २४ प० देव तीसरे चौथे आरे किम्वा पांचवें आरे ? उ॰देव तीसरे चौथे आरे, मूर्ति पांचवें आरेघनी। २५ प्र० देव जघन कितने, उत्कृष्टे कितने ? ड॰ देव जघन २० वीस, उत्कृष्टे १७०एक सौ सत्तर और मूर्तियें लाखों हैं घर २ में भरी है। इसादि फिर 'जिन पड़िमा जिन सारखी 'यह किस न्याय से कहते हो ? खैर उनकी श्रद्धा के अधीन है॥

और यह मतान्तरों की लडाई तो वीतराग देव केवल ज्ञानी मालकों के वैठे न निवडी जमालीवत्। और अव तो रांड फ़ौज है क्योंकि पूर्वोक्त मालक सिरपै नहीं है सो मतान्तरों की लड़ाई क्या निवड़ेगी परन्तु तदापे बुद्धि-मानों को चाहिये कि स्वआत्म परआत्म हित कार रूप धर्म में पुरुपार्थ करें क्योंकि तीर्थ-ङ्कर देव दयाल पुरुषों का निखद्य मार्ग है यथा सूत्र सूयगड़ाङ्ग प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्य-यन ११ वां गाथा १० तथा ११ वीं। एयंख्र नाणीणो सारं, जंन हिंसई किंचणं अहिंसा समयंचेव, एतावतं वियाणिया॥१॥उढं अहेयं तिरियंच, जेकेइ तस्सथावरा, सञ्वत्थ विरतिं कुंजा संति निव्वाण माहियं ॥ २ ॥ भावार्थ इस निश्चयज्ञाननों सार जो न हणे जीवना प्राण

**उ० देव चले, मूर्ति न चले ।** १८ प० देव कवला हारी किम्वा रोमाहारी? उ० देव कवलाहारी, मूर्ति रोमाहारी। १९ म० देव अकषायी किंवा सकषायी ? उ॰ देव अकषायी, मूर्ति सकषायी। २० म० देव शुक्क लेशी, किम्बा कृष्ण लेशी। उ॰ देव शुक्क लेशी मूर्ति कृष्ण लेशी। २१ प्र० देव तेरवें चौदवें गुण ठाणे किम्वा प्रथमगु०? उ० देव तेखें चौदवें गुण ठाणे, मूर्ति प्रथम गु० २२ प० देव केवली किम्बा छग्नस्थ ? उ० देव केवली, मूर्ति छद्मस्थ । २३ प्र० देव उपदेश देवे किम्वा न देवे ? **ड० देव उपदेश देवे, सूर्ति न देवे** ॥ २४ प० देव तीसरे चौथे आरे किम्वा पांचवें आरे ? उ॰देव तीसरे चौथे आरे, मूर्ति पांचवें आरेघनी। २५ प्र० देव जघन कितने, उत्कृष्टे कितने ? उ० देव जघन २० वीस, उत्कृष्टे १७०एक सौ सत्तर और मूर्तियें लाखों हैं घर २ में भरी है। इसादि फिर 'जिन पड़िमा जिन सारखी 'यह किस न्याय से कहते हो ? खैर उनकी श्रद्धा के अधीन है॥

और यह मतान्तरों की लड़ाई तो वीतराग देव केवल ज्ञानी मालकों के बैठे न निबडी जमालीवत्। और अब तो रांड फौज है क्योंकि पूर्वोक्त मालक सिरंपे नहीं है सो मतान्तरों की लड़ाई क्या निबड़ेगी परन्तु तद्पि बुद्धि-मानों को चाहिये कि स्वआत्म परआत्म हित् कार रूप धर्म में पुरुषार्थ करें क्योंकि तीर्थ-ङ्कर देव दयालु पुरुषों का निखद्य मार्ग है यथा सूत्र सूयगड़ाङ्ग प्रथम श्रुत स्कन्ध अध्य-यन ११ वां गाथा १० तथा ११ वीं। एयंख्र नाणीणो सारं, जंन हिंसई किंचणं अहिंसा समयंचेव, एतावतं वियाणिया॥१॥उढं अहेयं तिरियंच, जेकेइ तस्सथावरा, सञ्वत्थः विरतिं कुजा संति निव्वाण माहियं ॥ २ ॥ भावार्थ इस निश्चयज्ञाननों सार जो न हणे जीवना प्राण

किञ्चत दया ही सिद्धान्त का सार है एतलो जाण १ ऊंचे नीचे तिरछे लोक में जेता त्रस्य स्थावर जीव है सब की हिंसा का त्याग करे दया निर्वाण कही २ तस्मात कारणात् निर-वद्य मार्ग अर्थात् दया मार्ग ही प्रधान है। और फिर देखना चाहिये कि जैन तलादर्श **ग्रन्थ रचने वाले ने पण्डिताई में तो** कसर रक्की नहीं परन्तु झुठे गपौड़े भी बहुत लिख धरे हैं जैसे कि पत्र ५७७ वें पर लिखा है कि "विक्रम संवत् १३४०के लग भग में पृथ्वी धर राजा के बेटे जांजण ने उज्जयनत गिरिके ऊपर १२ योजन ऊंची सोने रूपे की ध्वजा चादी। तर्क० भला सोचना चाहिये कि ४८ अटतालीस कोस ऊंची ध्वजा कैसे किस के सहारे खडी करी होगी क्योंकि आध कोस

**ऊंची ध्वजा खड़ी नहीं कोई कर सकता** तो फिर ४८ कोस की ध्वजा कहनी विना विचारे गोले ही गड़ावने हैं और मत पक्षियों ने प्यारी स्री के कहने की तरह हां जी ही कह छोड़ना है परन्त्र बुद्धिमान ऐसे २ उल्कापातों को कैसे मानें, नहीं तो बताओ कि कौन पुरुष देख आया है कि ४८ कोस की ध्वजा है क्योंकि अनुमान ६०० वर्ष की बात बताते हो सो इतनीं जलदी कहीं उड़ तो गई नहीं होगी क्योंकि तुम २४०० चौवीस सौ वर्ष के बने हुए मांदर अब तक खड़े बताते हो तो फिर यह तो चौथे हिस्से के वर्षों की बात है, और जो तुम हमारे कहे पै लजा पाके ऐसी बात बना लोगे कि कोई देवता लेगया होगा तो हम यों कहेंगे कि देवते का क्या दिवाला

र्निकल गया जो ध्वजा को ले गया। भला **बैर ले ही गया होगा तो हम को वह प्रन्थ** दिखाओ कि कौन से साल में और कौन सी तिथी, नक्षत्र, में लेगया अपितु नहीं,यह तो बिलकुल उपहास योग्य झूठ है जैसे किसी बालक ने लाड में आकर कहा कि मेरा वि-टोडा मेरु समान है। और जो इस वचन से किसी पुरुष को कोध उत्पन्न होता हो तो उस पुरुष को हम क्षमावे हैं और ऐसे कहेंगे कि हे भाई!शान्ति भाव करके जैनतंत्वादर्श प्रन्थ को सूत्र द्वारा मिला कर देखलो कि जो हम ऊपर विरोधों का स्वरूप लिख आये हैं सो यह परस्पर विरोध ठीक दिखाया है वा नहीं। सो जेकर पण्डित पुरुप के लिखने में एक झूट भी लिखा जाय तो सभा के वीच

पण्डिताई किथर ही को घुसड़ जाती है जैसे कि आर्य दयानन्द सरस्वती की रचाई हुई सत्यार्थप्रकाश नाम पोथी में जैन के वारे में कई एक झूठी बातें लिखी थीं तो फिर उस को एक जैनी आई ठाक्रस्दास ने बहुत तंग किया था तो वह अपने असत्य लेख को मान गया था, सो इसलियै पण्डित पुरुष को ग्रन्थ में झूठ लिखना न चाहिये और जो आत्मा-राम संवेगी इन दिनों में यजरातियों का शाहुकारा देखकर मुखपत्ती उतार के यजरात देश में पड़ा फिरता है सो उसने जैन तला-दर्श ग्रन्थ में अनेक ही झुठ लिख धरे हैं यदि (जेकर) तुम न मानों तो भला हमारे पूर्वक दर्शाये हुए विरोधों में से दो तीन विरोधों का तो सूत्र द्वारा जवाब देवो । जैसे कि

जैन तत्वादर्श ग्रन्थ के पत्र ३१ वें पर १९ वें अन्तार मिछिनाथ जी का जन्म कल्याण, मथुरा नगरी में लिखा है और एक दिन रात छन्नस्थ रहे लिखे हैं ॥ और २२ वें अवतार नेमनाथ जी का दीक्षा कल्याण सौरी पुर में लिखा है। ओर पत्र ४६७ वें पर लिखा है कि "कृष्णवासुदेव ने महापर्व११शी पोषद पोसा करा " सो दि-खलाओं कि कौन संसूत्र के न्याय से तुनने लिखा है। और सावित करो कि कौन से सूत्र में तुम्हारा पूर्वक कथन लिखा हुआ है। और जो नहीं है तो तुम ऐसे कहो के हमने झूठ लिखा है अथवा कहो कि हम भूलगये॥ उत्तर पक्षी-जो भूल गये तो फिर छापे का खोट दूर कराओं क्योंकि तुम्हारे रागी,

तुम्हारे पूर्वक कथन को सत्यमान बैठेंगे ॥ नहीं तो सूत्र को झुउ कहो ॥ और हम जो पीछे ऐसा लिख आये हैं कि आत्माराम संवेगी गुजरात देश में पड़ा फिरता है सो आप इस वात पै ग्रस्सा न करं क्योंकि तुमने जैन तत्वा-दर्शग्रंथ केपत्र५९३ वेंपर लिखा है कि वसन्त राय और रामवलशा दूं डिया पञ्जाब में पड़ाफिरता है सो तुम्हार कहने पर तुम को बराबर का जबाब दिया है नहीं तो कुछ जरूरत न थी।। उत्तर पक्षी-इस ग्रन्थ कर्ता से हम एक ओर बान पूछने हैं कि जो आपने जैन तत्वा दर्श ग्रन्थ रचा है उसमें जो शास्त्रों के बमू-जिब नौ तत्व आदि का स्वरूप लिखा सो यथार्थ और सत्य है क्येंकि सनातन अर्थात् प्राचीन शास्त्रों में सुनते, पढ़ने ही आते

हैं यह कुछ नई बात नहीं है और इसीलिये उसमें कोई उजर करने को भी समर्थ नहीं है और जो आपके इस ग्रन्थ रचने के अभि-प्राय बम्राजिब जो थोड़े काल के रचे हुए ग्रन्थानुसार तथा अपने अभिप्राय बमूजिब जो नये कथन है उनमें तो कुछ विशेष त्याग, वैराग्य तो प्रगट होता नहीं हां, ऐसा तात्पर्य प्रकट होता है कि हर एक मत की निन्दा आदिक तथा जैन मत जो शान्ति दान्ति निरारम्भ रूप है तिस के विषय में आपने यह पुष्टि बहुत रक्ली है कि मन्दिर नाम से मकान आदि बनवाना और अवतारों की नकल रूप मूर्ति रखनी और वीतराग देव मूर्ति को सरागी देव की मूर्ति की तरह फल फूल आदि सामग्री से प्रजना और

नाचना गाना बजाना इत्यादि कथन मुख्य रक्षे हैं सो हम यहां तर्क करते हैं कि ऐसी पूजा तो सरागी देवों की है यथा सीताराम जी की मूर्ति की, तथा राधाकृष्ण जी की मूर्त्ति की तथा शिवशक्ति की मूर्त्ति, आदि की सो ये सरागी देव हैं क्योंकि इनके काम भोगादि सामग्री स्त्री आदिक प्रत्यक्ष संयुक्त हैं सो इनकी तो फूल, फल राग रङ्ग, होम, भोग, नाच नृत्य, रूप भक्ति अर्थात् पूजा उन्ही के शास्त्रानुसारऔरउन्हीं के मत बमू-जिन योग्य है क्योंकि उनके शास्त्रों में उनके देवों कास्वरूप सराग, सकाम, सक्रोध, प्रकट होता है जैसे कि गोपी बहुभ, चक्र गदाधारी धर्रुधारी, राक्षस रिपु इत्यादि । और जैन में जो देव, ऋषभदेव आदि श्रीपार्श्वनाथ जी, श्री महावीर स्वामीजी, सोइन का खरूप जैन शास्त्रों में परम विरक्त. परम वैराग्य और कनक कामिनी प्रसङ्गवर्जित और सुचित पदार्थअभोगी इत्यादि भावप्रकट होता है। फिर तुमने ऐसे निरागी देवों की पूर्वक सरागी देवों की तरह फल, फूल, नाच, नृत्य, रूप, पूजा, कौन से न्याय से प्रमाण करी है सो हम को भी बताओ ॥ और जो तुम ऐसे कहोगे कि हम चारों अवस्थाओं को मानते हैं तो फिर हम उत्तर देंगे कि जो बाल अवस्था को प्रजो तो मूर्त्ति को झगा टोपी चक्री लहु छणकणा इत्यादि देने चाहिये॥ और जो राज अवस्था को प्रजो तो मुर्त्ति को राज गद्दी पै बिठाओं और दीवान वजीर आदि बना कर आगे रक्लो और मुकह्में

के परचे आगे गेरो इत्यादि॥और जो छन्न-स्थ अवस्था को प्रजो तो वनों में तप करते भये और पारणे को भिक्षा लेते और साढ़े बारह किरोड़ सुनईया वर्षता ऐसे बनाओ ॥ और जो केवल अवस्था की पूजो तो बारह प्रकार की परिषदों में उपदेश करते भये परमत्याग, परम वैराग्य रूप शान्त सुद्रा ऐसे चाहिये परन्तु यह क्या रीति है कि ध्यान नाले गहने, कपेंड्र फल फूल नाच नृत्य आदि० और जो तुम कहोगे कि देवता-ओं ने नाटक करें हैं, तो हम उत्तर देंगे कि देव तो अपनी ऋद्धि दिखाते हैं मनुष्यों में आश्चर्य पैदा करने को तथा देवों का जीता विहार है परन्तु आनन्द कामदेव कृष्णजी श्रेणकजी कोणक इत्यादि भक्तजन तो नहीं

नाचे नहीं फल फूल आदि चढ़ाते थे न पहाड़ों की यात्रा करने गये और न गृहस्थ अवस्था में बैठे तीर्थक्कर देव को बन्दनें वा पूजनें को गये इत्यादि ॥ और जो तुम कहोगे कि हम चारों निक्षेपों को वन्दे पूजे हैं तो हम उत्तर देंगे कि नहीं। झुठ बोलते हो तुम चारों निक्षेपों को नहीं प्रजते क्योंकि जिस सुचित अचित वस्तु का नाम निक्षेप है कि हे महा-वीर० जैसे किसी लड़के का नाम महावीर होय तो उसको तुम बन्दते, पूजते नहीं हो क्योंकि अनुयोग द्वार सूत्र में चार निक्षेपे चले हैं, सो ये हैं यथा (१) नाम निक्षेप, सचित, अचित वस्तु का नाम (थापा) हो यह नाम निक्षेप ॥ (२) जो काष्ठ तृण पापाण कौड़ी आदि वस्तु को

थाप लेना कि यह मेरा असुक पदार्थ है सो स्थापना निक्षेप ॥ (३) जो ग्रण रूप कार्य होने का उपादानादि कारण होय सो द्रव्य नि-क्षेप ॥ ( ४ ) जो ग्रणदायक लाभदायक कार्य रूप होय सो भाव निक्षेप कहलाता है इति ।।अब दृष्टान्त सहित खुलासा लिखते हैं ॥ यथा ( १ ) एक पुरुष का नाम राजा है उसमें राजा का नाम निक्षेप पाईए परन्तु वह राजा नहीं क्योंकि उस पै मुकदमा लेके कोई भी आता नहीं।(२) दूसरे काठ पाषाण वा चित्राम का राजा थाप लिया जावे जैसे कि यह रणजीत सिंहराजा है तथा राजे की मूर्ति है सो उसमें राजा का स्थापना नि-क्षेपा पाइए॥परन्तु वह भी राजा नहीं क्योंकि उस पैभी मुकद्दमा आदिराज कार्य की सिद्धि

के लिये कोई नहीं आता।(३) तृतीय, राजा का पुत्र है परन्तु राजगद्दी नहीं मिली है सो उसमें राजा का द्रव्य निक्षेपा पाइए तथा और किसी सामान्य पुरुष को राज्य देने को मकरर किया गया है उसमें भी राजा का द्रव्य निपेक्षापाइए क्योंकि वह राजा होनेका उपादान कारण है परन्तु वह भी राजा नहीं क्योंकि उस पै भी मुकदमा तौ नहीं होता है ॥ ( ४ ) चतुर्थ जो खासराजा गद्दी धर है उसमें राजा का भाव निक्षेपा पाइए सो वह राजा प्रमाण है क्योंकि सब के मुकद्दमें तै कर सकता है ॥ इत्यर्थः ॥ परन्तु जैसे तुम जैन तत्वादर्श में लिखचुके हो कि जो तुम स्थापना नहीं मानते हो तो भगवान का नाम क्यों लेते हो नाम लेने से क्या होगा यह

भी तो नाम निक्षेपा ही है ॥ तो हम उत्तर देंगे कि वाहजी वाह॥ तुम ने असे पण्डित होकर नाम निक्षेपा और नाम लेने का भेद भी नहीं जाना क्योंकि नाम लेना तो भाव यणों का स्मरण है जैसे कि राजा बड़ा दयालु ( कृपाल ) है और बड़ा न्यायकारी है इत्यादि यह एणों की भावरूप स्तुति का करना है किम्बा नाम निक्षेपा है १ अपितु भाव गुण है नाम निक्षेपा नहीं, नाम निक्षेपा तो वह होता है कि जो पूर्वक सुचित अचित वस्तु का नाम रक्ला जाय इति हेम और जो तुम ऐसे कहोगे कि नाचना, कूदना, गाना, ब-जाना, और साध को ढोल ढमाके से शहर में प्रवेश कराना यह जैनधर्म की प्रभावना है।। उत्तरपक्षी-किस न्याय से ?

पूर्वपक्षी—जैसे कि महावीर स्वामी जी के आगेर फूलों के बिछौने बिछे थे और देव दुन्दुभी बजा करे थी ॥ उत्तरपक्षी-वे तो तीर्थङ्कर देव थे इसलिये उनकी अतिश्चित (अत्यन्त) महिमा प्रका-

शित हो रही थी और तुम सामान्य साधु की वैसी अतिशय रूप महिमा किस न्याय से कार्त हो १

करते हो ?

पूर्वपक्षी-तब तो तीर्थङ्कर देव थे परन्तु अब पञ्चम काल में तीर्थङ्कर देव तो हैं नहीं तो फिर सामान्य साधु की ही महिमा करके जिन मार्ग को दिपावै हैं॥

उत्तरपक्षी-अरे ! भाई ! यह तेरा कहना कैसे प्रमाण हो क्योंकि श्री ५ सुधर्म स्वामी जी, श्री५ महावीर स्वामीजी के पाठ धारीजो थे,

सो उनकेतो आगमन में अतिशय रूप महिमा किसी देव ने तथा श्रावकों ने करी ही नहीं थी क्योंकि सूत्रों में ठाम २ ऐसापाठ है कि सुधर्म स्वामीजी अमुक नगर में अमुक बाग में "पंचसे समण सिद्धंसं परि बुडे " अर्थात पधारे अहापडिरूवं उग्गहं गिहणीता तव संय मेणं अप्याणं भावे माणे विहरई परिसा निग्ग-या धम्म कहियो परिषा पडिगया " इत्यादि परन्तु ऐसा भाव कहीं नहीं है कि श्रावकों ने बाजे गाजे से लाकर बाग आदिक में उतारे, तस्मात् कारणात् तुम्हारा गाजे वाजे से नगर में आना और श्रावकों को लाना अयुक्त है क्योंकि जब ऐसे महात्मा पुरुष जो साक्षात जिन नहीं पर जिनके समान थे उनके आग-मन में तो गाजे वाजे से नगर प्रवेश कराने

का पाठ है ही नहीं, और जो है तो सूत्र का पाठ हम को भी दिखाओ और जो सूत्र में नहीं है तो फिर तुम किस न्याय से ऐसी अशातना करते हो जो भगवान की हिरस करके भगवान के तुल्य अतिराय रूप महिमा को चाहते हुए ढोल दमाके से बाजार में को आते हो और फिर कहते हो कि जिन धर्मकी प्रभावना हुई० तर्क० जो जिन धर्म की प्रभा वना इस तरह होती तो सुधर्म स्वामी जी आदिकों नेबाजे गाजे के आडम्बर क्यों नहीं किये ? अपितु कहां तो साधका परम शान्ति रूप, निस्पृह मार्ग और कहां तुम्हारा डोला, पुस्तक, जल घड़ा तथा सहस्र ध्वज नाम झंडा लेकर बाजार में ढोल ढमाके से वूमना, और इसको जैन की प्रभावना कहना ?

उत्तरपक्षी-यह जैन की प्रभावना नहीं है क्योंकि नाचना, कूदना ढोल ढमाका जो कोई ऊंच नीच पुरुष दाम खर्चेगा वही कर लेगा और जैनी कोई स्वर्गी बाजा तो लेही नहीं आते हैं जो दुनिया को आश्चर्य हो कि देखों जैन धर्म बड़ा अड़त है जो स्वर्गों से बाजे उतरते हैं सो जो ऐसे होय तो भला धर्म को महिमा अर्थात् प्रभावना होय परन्तु ऐसे तो है नहीं ये तो वेही चर्म के बाजे हैं और वेही चण्डाल (चूड़े) आदिक बजाने वाले हैं जो हरएक गृहस्थी के व्याह शादियों में बजाया करते हैं सो कहो ऐसे? डम्भ से धर्म की प्रभावना क्या हुई ? धर्म की प्रभावना तो त्याग, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, सत्य और संतोष के करने से और दया दान के

देने से होती है और ये पूर्व पिक्षयों के पूर्वक चलन तो स्वच्छन्द हैं क्योंकि इनका भेष भी जैन के सनातन भेष से अमिलित (भिन्न) है जैसे कि सूत्र प्रश्न व्याकरण अध्ययन ८ वें तथा १० वें में साधुका भेष चला है तथा और सूत्रों में भी है सो इनका नहीं है क्योंकि ये तो बदामी रंग अर्थात् भगवें से कपड़े पहरते हैं और बगल के नीचे को पछेवड़ी अर्थात् चादर रखते हैं अन्य तीर्थी संन्यासियों की तरह और एक दंड अर्थात् लम्बासा लाग मानिन्द बरछी के तीखा सा रखते हैं॥ और इनके देव भी और प्रकार से माने जाते हैं जिन देवों को जैन के शास्त्रों में त्यागी कहा है उन देवों को ये लोग भोगी देवों की तरह गहना कपड़ा पहना कर फल फूल से पूजते हैं॥

और एक बड़ा आश्चर्य यह है कि सिद्धों को जैन में अरूपी कहा है सो उनके रक्त वर्ण (ठाठ रंग) की मृत्ति बना कर सिद्ध चक्र के नाम से प्रजते हैं।

और इनका धर्म भी जैन से अमिलित (पृथक) है क्योंकि जैन में दया धर्म प्रधान है और यह पूर्वक हिंसा में धर्म कहते हैं॥

ह आर यह प्रवक हिसा म धम कहत ह।।

और जैन में मुख मंद के बोलना और
निख्य बोलना कहा है और ये मुख खोल
कर बोलना प्रधान रखते हैं क्योंकि इन्होंने
फ़कीरी लेते समय तो मुख बांधा था फिर
लोकों के वचन कुवचन के न सहने से खोल
डाला अब औरों से मुख खुला कर बड़ी खुशी
गुजारते हैं परन्तु ऐसे नहीं समझते हैं कि मुख
तो मालदार भांडेका मृंदा जाता है और फो-

कट का खोल दिया जाता है और फिर मुख खोलने का आश्चर्य ही क्या है क्योंकि सारा लोक ही मुख खोले फिर रहा है सो तुम भी ऐसे ही खोले फिरो हो ॥ आश्चर्य तो मुख मृंदने का है क्योंकि लाखों में से मुख मुंदने वाला कोई विरला ही श्ररमा पाया जाता है जो कार्य हर एक से करना मुश्किल होय सो साधु करते हैं॥ यथा सूत्र "दुःकराइं करिताणं दुःस हाई सहितुय " इति वचनात् और जैन का साधु मुख पर मुख विस्नका लगाये विना कौन से चिन्ह से माछ्म होसकता है ? तर्क० यदि तुम कहोगे किमुख पोतिया मुख पै बांधनी किस सूत्र से चली है तो उत्तरं जहां र मुखबिस्नका चली है तहां र ही प्रवांक्त मुख्ये वांधनी ही

समझो क्योंकि उसका नाम ही मुख विश्वका है परन्तु तुम बताओं कि हाथ विस्नका कहां से चली है ? अरे ! भाई ! तुमने तो अपनी तरफ से मुह खोलने के हठ में बहुतेरे सूत्रों में से अर्थ का अनर्थ करके लिखा है जैसे मुख पत्ति चर्चा पोथी बूटे राय जी की रची हुई छपी अहमदाबाद वि॰सँव्वत १९३४ में जिस की पृष्ठ१४५ में लिखा है कणोद्विया एवा मुह-णंत गेणवा विणा इरीयं पड़िकम्मे मिछुकड़ पुरिमद्वा ॥ महानिशीथनी चूलकामध्ये सूत्र ४५मा अस्यार्थःक०मुखपत्तिकन्ना में थापण करीने वि॰तथा मुख पत्तिआदिक संमुख ढांके विनाई जो इरियावहि पड़िकमेतो दंड आवै एतलै मुखढांकीने इरियावहि पडिकमें दंड आवै नही इहांपण कन्ना विषे मुखपत्ति

थापवाना दंड कह्याछै इस प्रमाणते एही सं-भव होता है मुख बांधणाछेते आपणा छंदा-छे इति ॥ यह देखों कैसा अर्थका अनर्थ करिदया है क्यों-कि पाउ में तो एक भेद है और अर्थ में दो भेद कर दिए हैं सो अब हम पाठ और अर्थ लिखदिखाते हैं पाठ ॥ कणोंद्विया एवा मुहणंत गेणवा विणा इरीयं पड़िकम्मे मिळ्कड़ पुरिमहंवां॥अर्थ(कणो ठियाएवा) कानों में स्थापन करे (विण) विना याने कानों में बांधे बिना क्या चीज़ बांधे विना (मुहणंतगेणवा) मुखपत्ति याने कानों में मुखपत्ति बांधे विना ( इरीयंपाइकम्मे ) इरिआवहिपाड़िकम्मेतो ( मिछुकड़ं ) मिच्छा-मिदुक्कडंदे ( पुरिमहंवा ) अथवा याने दो पहर तप का दंड आवै इत्यर्थः इस

में साफ लिखा है,कि मुखपत्ति कान में बाध-नी चाहिए यदि कानमें नहीं बांधे तो दंड आवे फेर प्रवीक्त पुस्तक की पृष्ट १०२ पर लिखा है कि उत्तराध्ययन अध्ययन १२ वां गाथा ६ठी "हरकेशीवल साधु को ब्राह्मण कहते भए कि तेरे होठ मोटे हैं तेरे दान्त बड़े २ हैं इत्यादि परन्तु सूत्र में देखते हैं तो यह अर्थ खप्नान्तर्गत भी नहीं है॥ सो सूत्र यह है "कयरे आगच्छह दित्त रूवे काले विगरालेय फोकनासे उस चेलए पसं पिसाए भए संकर दूसं परि हरिय कण्ठे' अर्थ-कौन है तू आंवदा दैत्य रूप काला विकराल बैठी हुई नासिका निःसार वस्त्र रेत से भरे, पिशाच के समान रूड़ी के नाखे समान वस्त्र पहेर है कण्ठ

इत्यर्थः सो देखलो पूर्वक अर्थ कहां है अपितु नहीं । तो फिर तुम ऐसे अनर्थ अर्थात झुठे अर्थ करके लोकों को बहकाते और फिर " गोतमस्वामीजी ने मुखपोतिया से मुख बांधा है ऐसे लिखते हो परन्तु यों नहीं समझते कि सोलह अंग्रलमात्र का अनु-मान खण्डुआ वस्त्र का मुखपोतिआ होता है सो उस से मुख कैसे बांघा होगा इत्यादि चर्चा घणी है परन्तु घणे अर्थ और की और तरह करे हैं ॥

तरह कर ह।।

और इनके दादाग्रह मणि विजय जी

रत विजय जी आदिक परिग्रहधारी हुए हैं,
क्योंकि इनके ग्रह बूटेराव जी ने मुखपित्त
चर्चा पोथी अहमदाबाद के छापे की में पृष्ठ
५९ में लिखा है कि मणिविजय जी ने चढ़ावे

के रुपये प्रमाण करे और जब मुझे बाई रुपये देनेलगी तो मैंने नहीं लिये। इत्पर्थः। और बूटेराव बुद्धविजय जी ने तपागच्छ को अपने मन से विलक्कल अच्छा नहीं जाना था परन्तु मुख तो खोल ही चुके थे जब कहीं पैरनहीं लगते देखे तब साहुकारों के लिहाज से तपागच्छ धारलिया यह स्वरूप उन्हीं की बनाई हुई पूर्वक मुखपित चर्चापोथी की पृष्ठ ३४ वीं से लेकर ४४ । ४५ । ४६ वीं तक बांचने से ख्याल करके मालूम करलेना हम क्या लिखें, और फिर पृष्ठ ६९। ७०। ७१वीं परबूटेराव लिखते हैं कि १० वें अछेरे में असंय-तियों की पूजा हुई है सो ऐसे है कि ज्ञान का नाम लेकर धन रक्खेंगे, संवेगी कहावेंगे यात्राकरेंगे, साधु और साध्वी एक मकान में

पडिक्रमणा करेंगे, और दीवा बालेंगे, इत्यादि सो तुम आप ही समझलो कि यह बूटेराव जी क्या लिखते हैं॥ और फिर इनके चाल चलन बहुतसे तो ९ नवम निन्हव से मिलते हैं क्योंकि आत्मा राम ने भी अज्ञानतिमिरभास्कर ग्रंथ के द्वितीय खंड पृष्ठ ४२ वीं पर लिखा है कि ९ नवम निन्हव अच्छा है, हमारे से एक दो बात का फर्क है" इत्यादि० सो एक दो बात का फर्क तो इस वास्ते कहते हैं कि कभी हम ही को लोक निन्हव न कह देवें, असलमें एक ही है॥ इत्यादि० कथन हमने उन्ही के बनाये हुए ग्रंथों में से लिखे हैं सत्याऽसत्य को विदान लोग विचारलेंगे भूल चुक मिच्छामि दुक्वड्म् ॥ इति पथमो भागः ॥

परम सज्जन और प्रेमी महात्माओं को विदित हो कि यदि कोई पूर्वपक्षी प्रथमभाग को बांच कर ऐसे कहे कि देखो उत्तर पक्षी ने जैनतत्त्वादर्श ग्रन्थ में के ग्रण तो अङ्गीकार किये नहीं और जो कोई अवग्रण थे वे अङ्गी-कार किये हैं छलनीवत्। तो उसको हम उत्तर देते हैं, कि हे भाई ! हम अवग्रण के ग्राही नहीं हैं, क्योंकि हम तो पहिले ही पत्र ७१ वेंमें लिखआये हैंकि "जोसनातन सूत्रानु-सार जैनतत्त्वादर्श प्रन्थ में कथन हैं सो यथार्थ और सत्य हैं तो फिर अवगुण ग्राही कैसे जानें? अरे भाई ! हमतो गुण को अङ्गीकार करते हैं और अवग्रण को निकाल के फैंक देते हैं, छाजवत् । जैसे किसी पुरुष ने अच्छी सुफ़ैद कनक अर्थात् गेहुं पकान्न के वास्ते

मैदा करने को देनी चाही तब किसी बुद्धिमान की निगाह में वह कनक चढगई तो उस बुद्धिमान ने कहा कि अरे ! इन गेहुंओं में तो कंकर रले हुए हैं इन से पकान किर किरा हो जावेगा सो इन कंकरों को निकाल के मैद्दा कराना चाहिये। तब वह पूर्वक पुरुष कहता भया कि इसमें कंकर कहां हैं ? तो फिर बुद्धिमान ने कहा कि तुझे गर्मी के गुबारे करके कम नज़र आता है, ला मैं नि-काल कर तेरेहाथ में धरद्रं ॥ ऐसे ही यह भी जानलो इसर्थः॥ ॥ श्रीरस्तु जगता मिति॥



## अथ हितीय भाग प्रारम्भः

॥ अथप्रथमं देवाङ्गम् ॥

अथ १ प्रथम तो समदृष्टि विवेकवान् पुरुष समय सूत्र द्वारा देवों के स्वरूप की लक्ष्यता करं ते देव कौन से हैं:—

श्री अरिहन्त देव अर्थात् अरि नाम वैरी (अज्ञान मोह रूप) हन्त नाम तिनको हनके अरिहन्त नाम संज्ञा से प्रगट भये, तिन के अनन्त गुण कहे हैं परन्तु सुयगडाङ्गजी, समवायाङ्गजी, उववाईजी, भगवतीजी, इत्या-दि अनेक सूत्रों में पण्डित श्री ५ सुधमस्वा-मीजी ने कुछक गुण वर्णन करे हैं, यथा सुय गडाङ्ग प्रथम श्रुतस्कन्ध के ६ ठे अध्ययन की

२६ वीं गाथा "कोहंचमाणंचतहेव मायं लोभं च उत्थं अज्झत्थ दोषा एयाणि वन्ता अरहा महेसी नकुब्बई पावन कार वेई ॥१॥ अस्यार्थः सुगमः॥ ऐसे अरिहन्त देवजी के ग्रण परम त्यागी अर्थात् विषय भोग सावद्य व्यापारादि सर्वा-रम्भ परित्यागी अथवा परमवैरागी राग देष से निवृत्त वीतराग केवल ज्ञानी के० अर्थात् सम्पूर्ण लोकालोक, आदि मध्य, अन्तअतीत अनागत वर्तमान (तस्यकृत्स्नस्य) करामलक वत् समय२ निरन्तर ज्ञान दृष्टि से देखते भए, अथवा परम दान्ति परम शान्ति महामहान महानियामकमहास्वर्थवाह परमोपकारी परमगोप परम प्रज्य परमपावन परम खशील परम पण्डित परमात्मा पुरुषोत्तम इत्यादि युणों का स्मरण अर्थात् जप करे ॥

(२) अथ एरु अंग सो दूसरे, निग्रन्थि गुरु जो द्रव्य गांठ वांधे नहीं, अर्थात पक्षी की तरह किसी पदार्थ का संचय करे नहीं और भाव गांठ नहीं अर्थात लोभ कपट को छोड़े सो ऐसे निग्रन्थि एरकनक कामिनी के त्यागी निस्पृही अर्थात जैनका साधु साधक सूई मात्र भी धातु ग्रहण न करे और एक दिन की वालिका को भी अर्थात स्त्री को हाथ न ल-गावे ९ वाड ब्रह्मचारी ॥

(१) पहली वाड़ ब्रह्मचर्य की शीलवान पुरुप जिसमकान में स्त्री वा पशुजाति की स्त्री वा नपुंसक (हीजड़ा) रहताहो उसमें वास करे नहीं याने एकांत स्थान इकट्ठे रहे नहीं क्योंकि विकार जागने का कारण है यथा।। दोहा-विद्या बुद्धि विवेकवल यद्यपि होत अपार

मन्मथरहे न जगेबिन जहाएकनरनार ॥ तथा श्लोक ग्रहायांहरियंत्र वासंकरोति, प्रशस्तो न तत्रास्ति वासो मृगाणाम् ॥ गृहे यत्रनारी निवासंकरोति, प्रशस्तो न तत्रास्ति वासो मुनीनाम । १। अर्थ ( यहायां ) जिस युफा में (हरिर् ) शेर रहता हो (प्रशस्त) भला नहीं उस गुफा में मुगों को रहना क्योंकि प्राणों के नाश होने का कारण है इसी तरह जिस गृह में नारी रहती हो उसगृह (घर) में (सुनीनाम्) साधुओंको रहना (प्रशस्त) भला नहीं ब्रह्मचर्य के नाश होने का कारण है ऐसे ही स्त्री को पुरुष के पक्ष में समझलेना ॥ (२) दूसरी वाड़ ब्रह्मचर्य की शीलवान पुरुष केवल स्त्रियों की मंडली में कथा व्याख्यान

( 800 )

करे नहीं पुरुष भी होवे तो व्याख्यान करे अथवा स्त्री के रूप यौवन शृंगार आदिक की कथा (तारीफ) करै नहीं पूर्वक विकार जागने का कारण है यथा नी बुकी खटाई का व्याख्यान मंह में याने दांदाओं में पानी आजाने का कारण है ऐसे ही स्त्री केवल पुरुपों की मंडली में व्याख्यान करै नहीं स्त्रीयें भी होवें तो व्या-ख्यान करैतथा पुरुष के रूप यौवन श्रंगारादि का व्याख्यान करे नहीं यदि वैराग्य के हेत शरीर की अपावनता अनित्यता दर्शाने के लिए व्याख्यान करे तो दोष नहीं॥ (३) तीसरी वाड्बह्मचर्य की शीलवान पुरुप स्त्री सहित एक आसन पै इकट्टे बैठे नहीं क्यों कि विकार का कारण हैयथा अमि के निकट घृत का रखना पिंघल जाने का कारण है।।

(४) चौथी वाड़ ब्रह्मचर्य की शीलवान पुरुष स्त्री की आंखों से आंखें मिला के झां के नहीं क्योंकि विकार का कारण है यथा सूर्य्य की तर्फ दृष्टि मिलाने से आंखों में पानी आने का कारण है यदि परोपकार के लिये उपदेश करना होवै तो जैसे सुसराल ( सोहरे ) घर जाती हुई पुत्री को पिता निर्विकार भाव नीची दृष्टिकरके शिक्षा देता है तथा जवान पुत्र दिसावर को जाता हुआ माता को नमस्कार करने आवै तब माता निर्विकार भाव नीची दृष्टि करके शिक्षा देती है ऐसे शिक्षा देवै।। ( ५ ) पांचवी वाड़ ब्रह्मचर्य की शील-वान पुरुष जहां स्त्री पुरुष परस्पर काम आदि क्रीड़ा करते हों वहां रहे नहीं देखे नहीं सुने नहीं

(६) छठी वाड़ बहाचर्य की शीलवान

क्योंकि विकार का कारण है यथा मयूर को

गाजके सुनने से उन्माद का कारण है।।

पुरुष पूर्व ( पहले ) किये हुए कामादि भोगों को याद में लावै नहीं क्योंकि विकार का कारण है यथा सर्प कांट के जहर को याद करने से लहर चढने का कारण है ॥ (७) सातवीं वाड् ब्रह्मचर्य की शीलवान पुरुष काम वृद्धि कारक औषियें आदिक पुष्ट आहार करे नहीं क्योंकि विकार का कारण है यथा अमि में घृत सींचने से अमि तेज होने का कारण है ॥ (८)आठवीं वाड़ ब्रह्मचर्य की शीलवान पुरुष मर्यादा से अधिक दाव २ के आहार करे नहीं क्योंकि पूर्वोक्त इन्द्रिय विकार वृद्धि का

कारण है यथा अग्नि में ईंधन (काठ) का गेरना अमि बधाने का कारण है ॥ (९) नोंमीं वाड ब्रह्मचर्य का शीलवान पुरुष शृंगार चटके मटके करे नहीं क्योंकि काम की तर्फ चित्तको खेंचने का कारण है यथा सफेद चमकदार वस्त्रके खंड याने चिट्टी लीर में ठीकरी बांधके फेंकदे तो जो देखे सो लोभके कारण उठा लेवे और मैले यदि मोहर ( असर्फी ) भी बांधके फेंकदे तो भी किसी को लोभ जागे नहीं याने उठावै नहीं इत्यर्थः अपित इस यत से ब्रह्मचर्य रत रह सक्ता है॥ और ऐसे ही साध्वी को पुरुष के पक्ष में जा-नना और क्षांति मुत्ती आदिक १० दस प्र-कार के याति धर्म के धर्ता जहा ग्राणांगे तथा

उत्तराध्ययन १९ वें गाथा ८९ मी निमम्मो

निरहंकारो, निसंगो चत्त गारवो, समोय सब्ब भूएसु, तस्सेसु थावरे सुअ ॥ १ ॥ लाभा लाभे सुहे दुःखे, जीवीए मरणे तहा, समोनिन्दा पसंसासु तहा माणाव माणयो ॥२॥ अस्यार्थः सुगमः तथा ५ सुमात ३ गुप्ति के वर्ता अर्थात् (१) प्रथम ईर्षा सुमति (सो) साढ़े तीन हाथ प्रमाण क्षेत्र आगे को देख-ता हुआ चले ॥ और (२) दूसरी भाषा सुमति (सो) भाषा विचार के बोले और किसी को दुःखदाई मर्मकारी और झूंडी भाषा न बोले॥ और (३) तीसरी एपणा सुमति (सो) साधु ४ प्रकार का पदार्थ निर्दोप आज्ञा सहित लेवे जैसेकि १ प्रथम तो आहार पानी

निर्दोष, जो पुरुष साधु के निमित्त फला-दिक छेदे नहीं छिदावै नहीं छेदते को भला जाने नहीं और भेदे नहीं ०३ और पचे नहीं ३ जो गृहस्थी ने अपने कुडम्ब के निर्मित्त अन्नपानीका आरम्भ किया हो,सरस वा नीरस हो तैसा ही ग्रहण करे सो यह तो द्रव्य निर्दोष और भाव निर्दोष, सो ऐसा सरस न खाय कि जिससे काम विकार रोग विकार तथा अति आ-लस्य उत्पन्न होय और ऐसा नीरस भी न खाय कि जिससे श्वधा निवृत्तिन होय और सडाय ध्यान न बने और रोग उत्पन्न होय तथा दुर्गछा उपजे इत्यर्थः और २ दूसरे वस्त्र पात्र निर्दोष सो साधु के निभित्त बुनवाया न होय तथा मोल लिया न होय जो गृहस्था ने अपने निमित्त बुनवाया होय वा मोल लिया होय

अल्प मौल्य वा वह मौल्य हो तैसाही ग्रहण करे सो यह तो द्रव्य निर्दोप और शाव निर्दोष सो ऐसा वह मूल्य भी न होय कि जो अजान मनुष्य को द्रव्यधारक का विश्वास होय तथा चोर पीछा करे अथवा स्वभाव में मान प्रकट होय और ऐसा अल्प मूल्य निःसार भी न होय कि जिससे स्वभाव तथा परजन को दुर्गंछा उपजे इत्यर्थः और ३ तीसरे उपाश्रय अर्थात स्थान निर्दोप (सों) साधु के निमित्त मकान वनवाया न होय तथा मोल लिया न होय फिर गृहस्थी के वर्त्तने से जियादा होय तो उसकी आज्ञा से ग्रहण करे सो यह तो द्रव्य निर्दोप, और भाव निर्दोप, सो ऐसा चित्रशाली आदिक न होय कि जिससे मन अनंग (कामदेव) और विकारादि भजे

तथा सराग वेश्या आदिक का पड़ोस न होय और ऐसा निषिद्ध टूटा फूटा मकान भी न होय जो चढ़ते उतरते गिर२ पड़े तथा मट्टी गिर २ पड़े तथा जीव जंतु आदि घणे होंय तथा दःखदाई होय अप्रतीत कारी होय इत्यर्थः ॥ और चौथे ४ शिष्य शाखा निर्दोष सो लड़का लड़की, कुजात न होय तथा माता पिता की जात अधूरी न होय तथा अंधा बहरा ऌंजा न होय तथा उमर का बहुत छोटा न होय तथा बहुत शिथिल वूढ़ा न होय ( यथा ठोणागे व्यवहारे ) तथा मोल का न होय तथा चोरी का वा विना आज्ञा का न होय तो फिर जाति-मान् कुलवान् वैराग्यवान् माता आदिक की आज्ञा सहित हो तो उसे चेला

करे सो यह तो द्रव्य निर्दोप, और भाव निर्दोप, सो अति कोधी न होय अति कामी न होय अति लालची न होय क्योंकि जिसके सगं में क़ेश और निन्दा होय यथा उत्तराध्ययने इत्य-र्थः।।औरथ्चौथी आदानभण्ड मत नक्षेपणीया समित सो भंड उपकरण वस्त्र पात्र मर्याद। सहित रक्षे और गृहस्थी के पास रक्षे नहीं अर्थात गृहस्थी के घर रक्ले नहीं और दो वक्त प्रतिलेखना करे और ५पांचमी उचार पासवण लेख जल संघेण परिटावणि सु० ॥ सो देह के मेल एकांत पृथक् सूकी भृमिका में गेरे जहां कोई जीव जन्तु गड़े नहीं और फस के मरे नहीं इत्यर्थः। और ३ ग्रीत । १ मन ग्रित सो मनके अशुद्ध संकल्पों को रोके॥ २ वचन ग्रप्ति सो वचन आलपाल बोले नहीं, अर्थात

विना निजयण लाभ के बोले नहीं। और ३ काय ग्रित सो काय की चपलता और ममता को त्यागे ॥ सो ये ५ सुमति और ३ ग्रित के धर्ता साध जन साधकात्मा हों तिनकी सेवा भक्ति करे अर्थात फासूक एपणीक पूर्वक अन्नपानी देकर तथा वस्त्रपात्र देकर तथा अपने वर्त्तने से ज्यादा मकान हो तो मकान देकर तथा बेटा बेटी वैराग्य प्राप्ति होतो शिष्य रूप भिक्षादे कर ग्ररु की भक्ति करे और मुख साता प्रछे और रोगादि के कारण साधुको देखे तो हकीमसे प्रछे के निर्दोष औषधि की दलाली करावै॥और देशान्तर गये साधु की भेट हो अपने क्षेत्र में आने की विनति करे और नगर आते मुनिराज को सुन के भक्त विनय और क्षेत्र में रहते हुए साधु की पूर्वक सेवा

करे और उसके मुखारविंद से शास्त्रार्थ न्याय वाक्य विलास खुने तथा परिवारी जनों को तथा अन्य नर नारियों को प्रेरणा करे कि अरे ! भाइयो ! तुम शास्त्र सुनों और श्रद्धा करो क्योंकि सन्त समागम दुर्लम होता है इत्यादि॰ और जाते हुए साधु की प्रदक्षिण रूप भेट देकर दर्शन करे विनय साधे यथा सूत्र विनय दारम्॥ अगरइसमें कोई मतपक्षी तर्क करे कि साधु को लेने जाने में क्या हिंसा नहीं होती है ? तो उसको यह उत्तर देना चाहिये किविना उपयोग चले तो हिंसा होती है और सूत्र का न्याय तो ऐसे है कि यथा दश्वे कालिके उक्तंच " जयंचरे जयंचिठे " इति वचनात् ॥ और इस पर कोई फिर तर्क करे कि हम भी तो फुल आदिक जिन भक्ति

के निमित्त यत से ही तोड़ते हैं ॥ तो फिर उसको यह उत्तर देना चाहिये कि जब तोड़ ही लिया तो फिर यत काहे का हुआ यथा किसी की गर्दन तो उतारी परन्तु यत से उतारी। उत्तरम्—अफसोस है, कि जब काठ ही गेरा तो फिर यत काहे का हुआ। बैर तुम्हारे लेखे यत ही हुआ सही, परन्तु शास्त्र में तो भगवत् की सेवा में फल फूल चढ़ाने की आज्ञा है नहीं क्योंकि सूत्र दशा श्रुत-स्कन्ध जी तथा उववाई जी तथा विवहापा-ज्ञप्ति जी में ऐसा लिखा है कि " जब भग-वान् के समवसरण में सेवक जन सेवा के निमित्त आवे तब सुचित द्रव्य अर्थात् जीव सहित वस्तु को बाहर ही छोड़ दे जहां तक भगवत् जी के विराजमान होने की समवस-

रण की मर्यादा के भीतर न लेजाय सोई हम तुम्हारे स पूछते हैं कि है मतावलम्वी ! तुम फुल आदि सुचित्त द्रव्य से पूजा किस न्याय से मुख्य रखते हो अथवा शायद तुम फूलों को ओर फलें को सुचित्त न मानते होगे क्योंकि जब सूत्र में मनाई हे और तुम क-हते हो कि जितने घने २ चढ़ावे उतने ही यनी आज्ञा के आराधक होय अर्थात लाभ होय ॥ तर्क० अगर तुम यह कुटिलता श्रहण करोगे कि अपने पहरने खाने के निमित्त साचित्त द्रव्य ले जाने समवसरण के मनाई है परन्तु भगवानकी भक्ति निमित्त मनाई नहीं है। उत्तरपक्ष:-सूत्र में तो ऐसे नहीं है और स्वकपोल काल्पत कुछ बना धरोअगर है तो

पाठ दिखाओं कि किसी सनातन सूत्र में लिखा हो कि किसी सेवक ने वीतराग भग-वान जी की फल फूलों से पूजा करी हो यदि तुम देवों की भुलावन दोगे तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि देवों का जीत व्यवहार कुछ और ही है तद्पि देवताओं के कथन में भी अरिहन्त हुए पीछे सुचित्त फूलोंका पाठ नहीं है यथा राजप्रश्नी सूत्र "पुष्प वहलंवि-योवइत्ता" तथा मानतुंग कृतभक्तामर श्लोक ऊनेंद्रहेम नव पंकज पुंजकान्ति इत्यादि० इति। सो साधु के लेने जाने में तो पटकाय की हिंसा रूप आरम्भ पूजा प्रतिष्ठा कहां से सहीह हो जावेगा फिर पूर्वक कथनम और जो श्रावक ने दिशावर को चिट्टी लिखनी हो तो तिस में साधु साध्वी अथवा श्रावक

श्राविका के गुणों की महिमा लिखे जैसेकि अमुक साधु वा साध्वी जी ने तथा अमुक श्रावक वा श्राविका ने अमुक त्याग कराहै रस आदिक का। तथा असुक तप किया है इन्द्रिय दमन आदिक तथा ताप शीत सहन आदिक तथा अनशन आदिक इत्यादि तथा असक श्रावक ने छती सक्त छती योगवाई व्रह्मचर्य आदि चार खन्ध माहला खन्ध अ-क्रीकार किया है यथा १ रात्रीभोजन का त्याग (रात का चौविहार) २ मैथून का त्याग ३ हरी लीलोती का त्याग ४ सचित्त वस्तु का त्याग इत्यादि देशान्तरों के विषे महिमा विस्तारे क्योंकि ऐसे कथन को सुन के हर एक मजहव वाले लोग तथा अनजान लोक भी आश्चर्य को प्राप्त होंगे कि देखों जेनी

लोग स्ववशवर्ती, स्त्री आदिक के भोग को तज कर ब्रह्मचारी हो जाते हैं सो यह जैन धर्म की प्रभावना है। अय इतृतीयधर्म अंग धर्म जो दुर्गात पडतां धारई इति धर्म तेधर्म क्षमा दया रूप धर्म तथा सम्वर निर्जरा रूप धर्म यथा सत्येनोत्पद्यते धर्मो दया दानेन वर्द्धते । क्षमया स्थाप्यते धर्माः कोघ लोमा द्धिनश्याति ॥१॥ अर्थात् १ धर्म का पिताज्ञान २माता दया ३ भाई सत्य ४ वहन सुबुद्धि ५ स्त्री दिमितेन्द्रिय ६ पुत्र सुख ७ घर क्षमा ८ बैरी क्रोघ लोभ ॥१॥ ते धर्म आचरण की विधि लिखते हैं। प्रथम तो पूर्वक निग्रन्थ यर से भक्ति रूप पीति समाचरे सो यरजी के मुखारविन्द से शास्त्रादि उपदेश सुन के बोध को प्राप्त करे और नौ तल पट द्रव्य के

रूप को बुझे तिस के विषय प्रथम तो आत्मा सत्यखरूप चितानन्द का भाव एकान्त वा-स्तव में स्थितकरे जैसे कि मैं चैतन्य अरूपी अखंडित अविनाशी एकांत कर्म का कर्ता ओंर भोक्ता हूं और कोई दूसरे ईश्वरादि के करे कर्म का में नहीं भोक्ता हूं यानी ईश्वर का दिया खुख दुःख नहीं भोक्ता हूं और किसी सजनादि के करे कर्म का में नहीं भोक्तायानी पुत्रादिक की जलांजली दी हुई नहीं भोक्ता हं, मैं स्वआत्म सुख दुःख रूप कर्म का कर्ता ओर उसी कृत कर्म का फल कमों के निमित्तों से भोक्ता हुं इति ॥ (२) इसरे परआत्मा सो अनन्त संसारी जीव चराचर रूप सूक्ष्म स्थूल सर्व अन्य २ अपने२ सुख दुःख रूप कर्म के कर्ता और

प्राप्त होते भए और बोध को प्राप्त होके फिर पूर्वक आरम्भ से निवृत्त होके तप जप रूप शुद्ध प्रवृत्ति में प्रवर्त के पूर्व कमों का तो नाश कर देते भये और आगे को काम कोधादि प्रवृत्ति के अभाव से हिंसादि सर्वा-रम्भ प्रति त्याग के प्रभाव से नया कर्म उ-त्पन्न होता नहीं तस्मात् कारणात् मोक्ष अ-र्थात् सिद्ध हो जाते हैं सोई ऐसे सादि अ-नन्त सिद्ध होते भए जैसेकि अपने २ मता वलम्बी हर एक नर नारी तप जप और प्र-जन धूपन सन्ध्या गायत्री अथवा निमाज आदि अनेक उपकर्म करते हैं सो कई तो हरि आदिक की सेवा भक्ति में ही लीन हुआ चाहते हैं कि हमको भक्ति ही में रम रहना चाहिये और कितनेक आत्म रूप ज्योति

रूप हुआ चाहते हैं और कितनेक खुदा के नजदीक हुआ चाहते हैं सो हे भाई यही रीति सादि अनंत सिद्ध अर्थात् परमेश्वर होने की है।। अथ (४) स्व पर मत तर्क अंग ओर फिर कितनेक कहते हैं कि हम परमे-श्वर यानि खुदा तो होना नहीं चाहते हैं हम तो खिदमत यानि भक्ति में नजदीक हुआ चाहते हैं तो फिर उनको ऐसे पूछना चाहि-ये कि साहकार के नजदीक वेटने से तो साहकारी का सुख प्राप्त न होगा, साहकार की सेवा करने का तो यही मकसद है कि साहकार तुष्ट होकर साहकार ही कर देवे ह-ष्टांत जैसेकि कोई रंक जन साहकार की ट-हल बहुत काल तक करता रहा तो फिर एक दिन साहुकार तुष्ट होकर वोला कि हे

भाई! जो मांगना है सो मांग, तो वह रंक बोला कि मैं तेरी टहल करनी चाहता हूं तो फिर वह साहूकार मुस्करा कर बोला कि अरे! अहमक टहल तो कर ही रहा है मेरे तुष्ट होने का तुझे क्या लाभ हुआ तो फिर वह रंक बोला कि मैं ते रे नजदीक यानि पड़ोस रहा चाहता हूं तो फिर साहूकार क-हने लगा कि मेरे पड़ोस रहने से क्या तेरा मुख भीठा होजावेगा और भ्यातुझे वल रूप धनादि सुख मिल जावेगा ? अरे मूर्व ! तू मेरे तुष्ट होने पर यह मांग कि मैं भी सा-हूकार और सुखी हो जाऊं और दरिद्रता के दुःख से छूट जाऊं औरमेरी पीति यानि कृपा होने का भी यही सार है कि तुझे अपना भाई यानि अपने सदृश साहुकार और

सुखी करलूं और तेरा नोकर कहना और द-रिद्रता का दुःख दूर करूं इत्यर्थम् । सोई इस दृष्टांत वमुजिव तो तप जप और सत्य शील दानादि का यही फल है कि कम कलंक से निवृत्त होजाय और जन्म मरण की व्याधि से निवृत्त होजाय अर्थात् परमेश्वर रूप पर-मातम व्यापी होरहे इति । १। और फिर कित-नेक मतपक्षी देवों को (इन्द्र) को परमेश्वर मानते हैं जैसे धर्मराजवत् और कितनेक रा जाओं को (वासुदेवों) को परमेश्वर मानते हैं जैसे राजा रामचन्द्र अथवा कृष्णवासुदेव जी को । सोई उन पुरुपों को दीर्घ दृष्टि अर्थात परमात्म स्वरूपकी तो खबर है नहीं क्योंकि ये राजा आदि तो वली अर्थात् अवतार हुए हैं. परन्तु परमेश्वर नहीं हैं, और जब वे अ-

वतार योगाभ्यासी होकर परमात्म पद को व्यापे हैं (सो) उस पद की उन पेट भराऊंओं को खबर ही है नहीं ॥२॥ और कितनेक पुरुष ऐसे कहते हैं कि सिद्ध होके फिर वही मुड्२ के अवतार धारण करते हैं सोई उन को पूर्वक सिद्धों की तो खबर है नहीं वे म-तावलम्बी तो वैक्कंठ अर्थात् स्वर्गनिवासी दे-वताओं की अपेक्षा से कहते हैं क्योंकि स्वर्ग निवासी पलोपमसागरोपम की आख भोग के अर्थात बहुत काल पीछे मनुष्य लोक अ-र्थात मृत्युलोक में उत्पन्न होते हैं इत्यथै।सोई हे भाई ! हम तुमको हितार्थ न्याय वचन से समझाते हैं कि सिद्ध मुड्के अवतार नहीं धारते हैं, यदि सुड़कर भी जन्म मरण रहा तो सिद्ध अर्थात् मुक्तभाव क्या हुआ? क्यों

कि जव सकल कार्य सिद्ध ही हो चुके तो फिर जानवूझ कर स्वायीन भला उपावि में क्यों पड़ेगा, खल में से छुटाके दुःख में तो कर्म गरते हैं सोई सिद्धों के तो कर्म रहे नहीं जैसे शास्त्रों में कहा है कि "दुग्धवीजं यथा युक्तं, प्राहर्भवतिनां कुरस् । कर्म वीजं तथा दर्भ, नाराहाति अवांक्रस् ॥१॥ अस्यार्थः सु गमः॥३॥ फिर कितनेकमतावलम्बी पुरुपऐसे कहते हैं. कि चिदानन्द सत्यास लोका लोक एक ही व्यापक है। उत्तरपक्षी। सो उन म-तावलिम्यों का यह कथन शत्राशृङ्गवत है क्योंकि जब एकही चिदानन्द तो फिर उप-देश किसको है और उपदेश देने वाला कोन है और सत्यादिक सुकृत करना किसके वास्ते है और मिथ्यात आदिक दुष्कृत किस के

वास्ते है और सुकृत दुष्कृत का कर्ता भोका कौन है ? ॥ थ।। और कितनेक पुरुष ऐसे कहते हैं, कि सत्यास चिदानन्द एक अंग रूप है और सर्व शरीर अर्थात् सर्व चराचर जीव तिसी के उपांग रूप हैं। उत्तरपक्षी, अरेभाई एक अंग में अनेक सुल दुःलादि की अन्यान्य अवस्था कैसे सम्भव है ? जैसे कि एक हाथ और एक पैर के तो तप चढ़ा और दूसरे को नहीं, अपित ऐसे नहीं, सर्व ही अंग को दुःख सुख सम ही व्यापता है सो सर्व जीवों को सुख दुःख एकसम होय तो तुम्हारा पूर्वक कथन सहीह है न तो नहीं ॥५॥ और कितनेक मतावलम्बी शशि घट विम्बरूप दृष्टांत मुख्य रखते हैं कि जैसे आ-काश में एक चन्द्र है और जल के घड़े जि

तने हों उनमें उतने ही चन्द्रविम्व भासे हैं सो ऐसे ही एक चिदानन्द सर्व अंगों में भासमान है। उत्तर यह भी तुम्हारा कहना पूर्वक शून्य है क्योंकि चन्द्र के विम्वसर्व घटों में भास होते हैं, परन्तु सम ही भासमानहोते हैं, जैसे कि दितीया का होय तो दितीया का और पूर्णिमा का होय तो प्राणिमा का परन्तु यह नहीं होता कि किसी घट में तो दितीया के चन्द्र का विम्व ओर किसी में प्राणिमा के चन्द्र का विम्व हो । सो तुम्हारे कहने वमृजिव तो सर्व श-रीरों में एकही चेतन्य भासमान है तो फिर सर्व शरीरों की एक ही अवस्था अर्थात् एक ही सरीखा बल वर्णमति स्वभाव और छख दुःख होना चाहिये सो एक सम है नहीं तो तुम्हारा दृष्टांत आलमाल हुआ ॥ ६॥ और

कितनेक मतांतरी ऐसे कहते हैं, कि आकाश तो एक ही है, परन्तु भिन्न२ घड़ों में भिन्न२ अन्तर है ऐसे ही चैतन्य, आकाशवत् एक ही है, परन्तु भिन्न २ शरीरों में भिन्न भास मान है और घटरूप शरीरके नाश होने पर चैतन्य आकाश रूप अविनाशी एक ही है उत्तरपक्षी । यह भी कहना तुम्हारा बावले की लंगोटी वत् है। क्योंकि जब तुग्हारी यह श्रद्धा है कि शरीर के विनाश होने पर अ-र्थात् मर जाने पर चैतन्य आकाश रूप सत्य में सत्य व्यापी स्वभाव ही होजाता है फिर तुम्हारा आर्यसमाज समाजनां और सत्य समाधि का उपदेश करना निरर्थक है क्यों-कि आर्य अनार्य और ऊंच नीच सर्व ही शरीर के त्याग के अंत में अर्थात् घटनाश

वत् मर जाने में सव ही मोक्ष होंगे अर्थात् आयादा में आकादा रूप हो रहेंगे तो फिर सत्य आदि धर्मका फल और मिथ्या आदि अधर्म का फल कोन पायेंगे और कहां भो-गंगे इत्यर्थम् ॥७॥ और कितनेक मतांतरी ऐसे कहते हैं कि जैसे सावत सीसे के विषे एक सुख दीखता है और जब सीसा फुट जाना है नव जितने सीसे के खंड होते हैं। उतने ही मुख दीखते हैं सो ऐसे ही बहा तो एक ही है परन्तु ताही के अनेक खंड रूप मर्व अंगों के विषे चेतनता भासमान है॥ उत्तरपंकी। यह भी तुम्हाग कहना तुम्हाग ही मुख चपेटिका रूप है क्योंकि मर्च शास्त्रों के और सर्व मतों के विषय में रुनांत प्रगट है कि चिदानन्द सत्यात्मा अखाण्डत अविनाशी है तो फिर अखण्ड

पदार्थ के अनेक खण्ड कैसे भए इत्यर्थ ।।८।। और ऐसे२ अनेक मतांतरों के परस्पर विरोध और वाद विवाद रूप अनेक कथन लिख सक्ते हैं परन्तु यहां संक्षेप मात्र ही लिखे हैं जैसेकि वैदिकाभास (आर्या) लोक कहते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पृष्ट ११७ में लिखा है कि जब यह कार्य रूप सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक ईश्वर और दूसरा जगत कारण अर्थात् जगत, ब-नाने की सामग्री मौजद थी और आकाशा-दि कुछ न था यहां तक कि परमाणु भी न थे । उत्तरपक्षी । सो यह भी कहना तुमारा ऐसा है कि जैसे बंध्या के पुत्र के आकाश के पुष्पों का सेहरा बांधा, क्योंकि जब ज-गत बनाने की सामग्री मौजूद थी तो फिर

ईश्वर को जगत का कर्ता किस न्याय से उ-हराते हो सिवाय मेहनत के। जैसेकि मेदा धी और खांड त्यार है और कडाही, कड़छी और अग्नि लकड़ी सब त्यार हैं तो फिर ह-ल्वा बनाने वाले की क्या सिद्धता है सि-वाय परिश्रम अर्थात् मिहनत के । क्योंकि कर्ता तो पदार्थ का वह कहाता है कि जो निज शक्ति से अन हुई वस्तु अकस्मात् पैदा करके पदार्थ वनाव क्योंकि होती वस्तु का वनाना, सवारना तो मजदूरी है इत्यर्थः और फिर यह भी बताओं कि जगत बनाने की सामग्री क्याथी और परमाणु का क्या स्वरू-प है और सामग्री काहे की वनती है और परमाण किस काम आते हें और जगत व-नाने की सामग्री आकाश विना काहे में धरी

रही और फिर आकाश के विनाश होने पर सामश्री कहां धरी रहेगी ॥९॥ और फिरआ-र्याभास हठावलम्बी लोक प्रथम तो कहते हैं कि सत्यात्म चिदानन्द एक ही है और फिर कहते हैं, कि एकर जीव तो अनादि अनं-त कर्म सहित है और एक २ जीव अनादि सांत कर्म सहित है ॥ उत्तरपक्षी । हम तुम को पूछते हैं कि जब आत्मा एक ही है तो फिर क्या आधी आत्मा को अनादि अनंत कमें लगे हुए हैं और आधी आत्माको अ-नादि सांत कर्म लगे हुए हैं! सो तुम किस न्याय से एक आत्मा मानते हो और दो प्रकार के पूर्वक कमों के सहित जीव मानते हो क्योंकि तुम्हारे पहले कहने को तुम्हारा ही पिछला कहना उत्थाप रहा है। (कस्मात्

कारणात्) कि जीव अनन्त हे, कोई तो अ-नादि अनंत वर्म सहित है और कोई अना-दि सांत कमें सहित है इत्यर्थ।।१०।। सो यही कथन जेनियों का है क्योंकि जो निष्पक्ष दृष्टि से देखो तो आत्मा (जीवों) का वही स्वरूप सत्य है कि जो हम ऊपर परआत्मा-धिकार में लिख आये हैं जैसे कि जीव अ-र्थात चिदानन्द संसार में अनंत अन्यान्य है हां अलवत्ता सर्व जीवों का स्वरूप अर्थात चेतना लक्षण एक सम ही है।। अथ ५ आत्म शिक्षांग मा चेतन्य ! तत्व स्वरूप को विवेक द्यारा वोध कर ऑर पूर्वक १ आतम २ पन-त्म, ३ परमञात्म तत्व को बृझकर ऐसे वि-चार कि मेरे वह भाग्य हैं जो मुझे सत्संग

और जड़ चैतन्य बोध रूप लाभ हुआ कैसे कि ग्ररु के वचन रूप दीपक से रज्जु को सर्प और सर्प को रज्ज इत्यादि अमरूप अं-धकार का नाश हुआ और सम दृष्टि रूप नेत्रों करके यथार्थ भाव वंध मोक्ष रूप भास पड़ता है कि मैं भव्य जीव हूं अर्थात् अना-दि सांत कर्म सहित हूं क्योंकि कुछक अज्ञा-न कर्म का नाश हुआ है तो कुछक निज परका स्वरूप बोध हुआ सो यही अज्ञाना-दि कर्म के अन्त होने अर्थात् मोक्ष होने का रास्ता प्रकट हुआ है तो अब इस रस्ते पर चलन रूप पुरुषार्थ करना चाहिये क्यों-कि मैं चिदानन्द सुख दुःख का वेदक और शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श का परीक्षक अ-नादि काल से चुरासी लाख योनि के विषय

परंपरा से कमें। की वासनाओं द्वारा आगे को नये कर्म पैदा करने वाले काम कोथ आदि को आचरता हुआ भवसागर के विषे भ्रमता चला आता हूं और अव मनुष्य जन्म इन्द्रिय संपूर्ण जाति कुल विवेक धन संयुक्त ओर देश कालशुद्ध स्थानागत किनारे आन लगा हूं तो अव परंपरा कमों की वासना के प्रभाव से कनक कामिनी के वश वर्ती हो कर हिंसा झूट चोरी धरजा मरजा मानों ज-गत का धन छट छं इत्यादि अनाचार आ-चरण करके कभी फिर न लोभ मोह के प्र-वाह में वह जाऊं सो अव धर्म कार्य में सा-वधान टोऊं ऐसे विचार करके धर्म अर्थात शुद्ध किया रूप प्रशृति छुरुत आचरण विधि के विषय में सावधान होवें इस लिये धर्म की

विधि लिखते हैं सो प्रथम १ कुदेव २ कुगुरु २ क्रथर्म को जाने क्योंकि झुठे सच्चे दोनों जानने चाहिये॥ (सो) (१) क़देव सरागी काम कोध में वर्तमान यथा कामिनी सहित रास्त्र सहित जिनका कथन है और (२) कुग्ररु सो कनक कामिनी के रखने वाले अर्थात् धन के और स्त्री के रखने वाले और जृती के पहरने वाले और डेरा बांध के एक जगह रहने वाले ते असाध कु-गुरु हैं क्योंकि यह पूर्वक गृहस्था के कर्म हैं साध को न चाहिये॥ (३) क्रधर्म सो जृती मूली अग्नि श-स्त्रादि देने में क्योंकि जीव हिंसा होने कुछ भगवान् के भजन का कारण नहीं है और तुलसी कन्या विवाहने में भी कोई

धर्म नहीं है क्योंकि जिसकी माता कह चुके उसको मुङ्२ के विवाहने में धर्म केसे है अ-पित महा अथर्म है यह तो मुर्खें के उग खाने के राह अपनी कल्पना से निकालधरे है कोई शास्त्र के अनुसार नहीं है ओरशी-तला मसानी देवी भवानी मृर्ति प्रजने में और वट (पिप्पल) वृक्ष पूजने में और जस्य स्थावर की हिंसा रूप में इत्यादि अधर्भ हैं कुछ आसिक सुखदाता नहीं है इसिएये इन तीनों को तजो ओर पूर्वक खुउह, खुदेव, सुधर्म को अज्ञीकार करे। (६) अथ ६ छ। धर्म प्रतृति अहु अथ धर्न कांकी प्रथम तो सूत्र भगवती जी सनक ८ उदेशे ५ वे '१४७ "पन्चताण का अधिकार है निस के अनुसार अनीतकाल" अर्थात् वीतगण्काल

आश्री अलोवणा करे अर्थात् पूर्व जन्मांतरों के यथा तेली के १ तम्बोली के २ भड़भूंजे के इकाछी के ४ माछी के ५ सिगलीगर के ६ बाजीगर के ७ कसाई के ८ दाई के ठठयार के १० भठयार के ११ मनयार के १२ चम्मार के १३ कृषाण के १४इत्यादिक आर्य अनार्य जन्मों के पापों का पश्चात्ताप करें तथा इस जन्म के पाप अर्थात् अनाचार कर्म बालहत्या तथा विश्वासघात तथा धरोडमारण तथा ७ कुव्यसन तथा १५ कर्मादान जिन का स्वरूप आगे लिखेंगे अथवा कुग्ररु, कुदेव कुधर्म, सेवन रूप मिथ्यात इत्यादि अकार्य करे होंय स्ववश अथवा परवश तो इनको सद्युरु गंभीर पण्डित पुरुषों के आगे ऐसे कहे कि मेरे से अमुक अपराध हुआ सो

मेरी भूल हुई और मैंने बुरा किया परन्तु अब नहीं करंगा इसर्यः ॥ और दूसरे वर्तमान काल का सम्बर अर्थान् पूर्व कालमं जो अ-शह कर्म सेवन करे थे उन कर्मा का पश्चा-नापी होवे और आगे को शुद्ध कर्म अर्थात् द्या यत्यादि अङ्गीकार करनेको उत्साहवान होवं और मिथ्यादि अशुद्ध योगों को राक-ता हुआ है. तिस कारण वर्तमान काल में संवर वान होता भया है इसर्थः । और ती-मरे अनागत अर्थात् जो काल अव तक आ-या नहीं है। आगे को आवेगा तिम आश्री पानान अर्थान हिंसा मिथ्यानादि कर्म का भंएणे तथा यथायां कि देश मात्र महार करे निस की विधि इस गीन से जान लेनी कि भयम नो एटकाय एप जीव के स्वरूप की

आश्री अलोवणा करे अर्थात् पूर्व जन्मांतरों के यथा तेली के १ तम्बोली के २ भडभूंजे के इकाछी के ४ माछी के ५ सिगलीगर के ६ बाजीगर के ७ कसाई के ८ दाई के ठठयार के १० भठयार के ११ मनयार के १२ चम्मार के १३ कृषाण के १४इत्यादिक आर्य अनार्य जन्मों के पापों का पश्चात्ताप करें तथा इस जन्म के पाप अर्थात् अनाचार कर्म बालहत्या तथा विश्वासघात तथा धरोडमारण तथा ७ कुव्यसन तथा १५ कर्मादान. जिन का स्वरूप आगे लिखेंगे अथवा कुएर, कुदेव कुधर्म, सेवन रूप मिध्यात इत्यादि अकार्य करे होंय स्ववश अथवा परवश तो इनको सद्युरु गंभीर पण्डित पुरुषों के आगे ऐसे कहे कि मेरे से अमुक अपराध हुआ सो

मेरी भूल हुई और मैंने बुरा किया परन्तु अब नहीं करूंगा इत्यर्थः ॥ और दूसरे वर्तमान काल का सम्बर अर्थात् पूर्व कालमें जो अ-शुद्ध कर्म सेवन करे थे उन कर्मी का पश्चा-त्तापी होवे और आगे को शुद्ध कर्म अर्थात् दया सत्यादि अङ्गीकार करनेको उत्साहवान होवे और मिथ्यादि अशुद्ध योगों को रोक-ता हुआ है, तिस कारण वर्तमान काल में संवर वान होता भया है इत्यर्थः । और ती-सरे अनागत अर्थात जो काल अब तक आ-या नहीं है, आगे को आवेगा तिस आश्री पचलान अर्थात् हिंसा मिथ्यातादि कर्म का संपूर्ण तथा यथाशक्ति देश मात्र प्रहार करे तिस की विधि इस रीति से जान लेनी कि प्रथम तो पटकाय रूप जीव के स्वरूप की

लक्ष्यता करे कि जैसे १ पृथिवी काय जो ए-थिवी रूप शरीर स्थित एकेन्द्रिय जीव हैं क्यों कि पृथ्वी सचेतन्य है, विना स्पर्श किसी एक जाति के शस्त्र के और ऐसे ही २अप काय जो पानी रूप शरीर स्थित जीव हैं, और ऐसे ही ३ तेजः काय जो अग्नि रूप शरीर स्थित जीव हैं और ऐसे ही ४ वायु काय जो वायु रूप शरीर स्थित जीव हैं और ऐसे ही ५ बनस्पति काय जो बनस्पति रूप शरीर स्थित जीव वृक्षादि सूक्ष्म स्थूल सर्व हिर में जीव हैं तथासूके बीजों में भी योनी भृत वनस्पति जाति के जीव हैं यथा दश वैकालिक सूत्र अध्ययन४ "(वणस्सइकाइया सबीया चित्त मंतम रकाया) अर्थ वनस्पति काय (सबीया) बीज सहित ( चित्तमंत मर

काया ) सचित्त कह्या और ६ त्रस्य काय (जो) जिन का त्रास भाव प्रकट माखूम होय यथा (१) द्वींदिय कीड़ा आदिक (२) त्रींदिय पद् पदी कीड़ी की जाति यूकालिक्षादि (३) चतुरिन्द्रिय मक्षिका मक्ली मच्छरादि और (४) पंचेन्द्रिय सो १ जलचर जीव मच्छादि २ स्थलचर जीव गाय घोड़ा आदि ३ लेचर जीव पक्षी तोता चटक (चिडिया) आदि ४ उरपर जीव सर्पादि ५ भुजपर जीव चूहा नेवलादि । सो यह छः काय रूप जीव हैं, सर्व जो इनका सम्पूर्ण वर्ण १ गन्ध २ रस ३ स्पर्श ४ स्वभाव ५ संस्थान ६ आयु ७ उगाहणा ८ आदि कथन देखने हों तो जैन शास्त्र दसवैकालिक जीवाभिगम पन्नवणा जी में विस्तार सहित देख लेना सो ये सब

जीव जन्तु सुखाभिलाषि हैं यथा दशवैका-लिके अध्यन ६ गाथा ११वीं सब्बे जीवावि इच्छन्ति, जीविउ नमरिजाउ, तम्हा पाणवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंतेण, १ अर्थ सर्व जीव चाहते हैं जीवना नहीं चाहते मरना यनि मरते हैं मरने से तिस कारण प्राणी वध क-रना घोर पाप है तिस को सदा त्यागे दया-वान १ तथा अन्य शास्त्रे श्लोक । यथा मम प्रियाः प्राणास्तथा तस्यापि देहिनः। इति मला न कर्तव्यो घोरः प्राणिवधो बुधैः ॥१॥ अस्यार्थः सुगमः इत्यादि ऐसा जानकर वि-षय भोंग से विरक्त हो कर सर्वथा षटकाय की हिंसा रूप कार्य ते पांच आश्रव १ हिंसा २ असत्य ३ अदान ४ मैथुन अर्थात स्त्री संग ५ परिग्रह अर्थात् धनसंचय, इन पांचों का संपूर्ण त्यागी होय और १दया २सत्य ३दान

४वंभ ५निस्पृहा इन पांच महाव्रतों को अ-क्रीकार करे और इन पांच महा व्रतों की सं-पूर्ण विधि देखनी हो तो सदवैकालिक सूत्र अध्ययन ४ में देखिंाी और इसविधिपांच महा व्रत पालने वाले नर वा नारी को जैन का साधु वा साध्वी कहते हैं और जो पुरुप सम्पूर्ण पांच आश्रव का त्यागी न होय या-नि पांच महाव्रतों का धारी न होय परन्तु गृहस्थाश्रम में ही रह कर पूर्वक पटकाय हिंसा रूप कर्म को यथा शक्ति देशवत अर्थात्थोड़ा सा ही मोटे २ आश्रव सेवने का त्याग करे तिस को बारहबती श्रावक कहते हैं सोई अव बारहबतों का खरूप सूत्र उपासग दशा जी तथा आवश्यक के अनुसार लिखते हैं॥ अथ १२ वृत अंग सात्मा अथ प्रथमाऽ उत्रत प्रारम्भः । सो प्रथम त्रत में श्रावक च-

लते फिरते त्रस्य जीव को जान बूझ के मा-रने की बुद्धि करके न मारे जब तक जीवे तो फिर ऐसे न करे। घुणा हुआ अन भाठ वा भद्री में भुनावे नहीं और घुणा अन्नपीसे पिसावे नहीं और दले दवाले नहीं औरसिर का गेरे नहीं और मक्खी का मुहाल तोड़े नहीं और गोबर सडावे नहीं और विना छाने पानी पीवे नहीं और आट्टा दाल आदिक में विना छाना पानी गेरे नहीं और रस च-लित पदार्थ को वर्ते नहीं अर्थात जिस खाने पीने की चीज का अपने वर्ण गन्ध स्पर्श से प्रातिपक्ष अर्थात् मीठे से खट्टा और खट्टे से कडुआ वर्ण गंध रस स्पर्श हो गया और जिस आटे में तथा मिष्टान्न प्कवान बूरा आदिक में लट पड़ जाय तो उसे वरते नहीं

अर्थात् बहुत काल के लिये वस्तु संचय कर के रक्ले नहीं जैसेकि चतुरमासमें आठ तथा पन्द्रह दिन के उपरान्त काल तक संचय करे नहीं और श्रीष्म काल (गर्मी) में १५ दिन व एक महीने से उपरांत संचय करे नहीं और शीत काल में १ महीने तथा डेढ़ महीने से उपरांत संचय करे नहीं और चैत के महीने से लेकर आश्विन (असौज) के महीने तक रोटी, दाल आदिक ढीली वस्तु रात वासी रख के खाय नहीं ऐसे पहले अनुव्रत के पांच अतिचार कहे हैं ॥ १॥ प्रथम नौकर को तथा पशु घोड़ा वैल आदिक को तथा पश्ची काग सुआदिक को रीस करीने पिंजरे में तथा रस्सी आदिक से वांधे नहीं ॥२॥ दूसरे नौ कर आदिक को तथा पशु बैल घोड़ा आ-

दिक को क्रोध करीने गाढ़ा घाव मारे नहीं ।।३।। क्रुत्ते के तथा बैल आदिक के अङ्ग (अ-वयव) कान पूंछ आदि छेदन करे नहीं॥४॥ ऊंट घोडे बैल गधे तथा गाड़ी आदि पैसा-मर्थ के प्रमाण के उपरांत भार धरे नहीं।।५॥ नौकर के तथा पशु गाय घोड़े आदिक के (घास) खाने के समय अन्तर दे नहीं अर्था-त भूखे रक्खे नहीं इति प्रथमाऽनुवतम्॥ अथ द्वितीयाऽनुब्रत प्रारम्भः ॥ दूसरे अनुब्रत में विना मर्यादा मोटा झूंठ बोले नहीं यथा सूत्र कन्नोली गोआली भूं-आली ॥ "थापण मोसा कूड़ी साख" इत्या-दि । झूंट बोले नहीं जब तक जीवे तो फिर ऐसे कभी न करे ? किसी को झुटा कलंक अर्थात् तोहमत लगावे नहीं ॥२॥ किसी के

छिपे हुए अपराध को प्रकट करे नहीं क्यों कि कोई चाहे कैसा ही हो न जाने अपनी बुराई सुन कर कुछ अपघात आदि अकार्य कर ले इत्यर्थम् ॥३॥ झुठा उपदेश करे नहीं जैसेकि मैंने तो झूठ बोलनानहीं तुम ने अ-मुक कार्य में अमुक झूठ वोल देना ऐसे क-हे नहीं ॥४॥ स्त्री का मर्म अर्थात् अनाचार विलक्कल प्रकट करे नहीं क्योंकि स्त्री चञ्चल स्वभाव होती है, सो पहिले तो बुराई कर लेती है और पीछे बुराई को सुनकर जलद ही कुए में कूद पड़ती है इत्यर्थः स्त्री का मर्म प्रकाशित न करे अथवा किसी की भी चुग ली करे नहीं ॥५॥ झूठी वही चिट्ठी लिखे नहीं इति दितीयाचुव्रतम् ॥

॥अथतृतीयाऽनुवत प्रारम्भः॥

तीसरे अनुव्रत में ताला तोड़गा ॥१॥
धरी वस्तु उठा लेनी ॥ २ ॥ कुंवल लगानी
॥ ३ ॥ राहगीर छूट लेने ॥ ४ ॥ पड़ी वस्तु
धनी की जान के धरनी ॥ ४ ॥ इत्यादि
मोटी चोरी करे नहीं जब तक जीवे तो फिर
ऐसा अकार्य कभी न करे ॥

१ कोई चीज चोर की चुराई जानकर फिर सस्ती समझ कर लोभ के वश होकर लेवे नहीं ॥२॥ चोर को सहारा देवे नहीं जैसेकि जावो तुम चोरी कर लावो में लेखंगा और तेरे पै कोई कष्ट पड़ेगा तो में सहारा हूंगा ॥३॥ राजा की जगात मारे नहीं॥४॥ कम तोल कम माप करे नहीं ॥ ५॥ नयी वस्तु की वन्नगी दिखा के फिर उस में पुरा- नी वस्तु मिला के देवे नहीं इति तृतीयाऽ। नुवृतम् ॥ ३॥ ॥ अथ चतुर्थाऽनुव्रत प्रारम्भः ॥ चोथे अनुवृत में स्वपरिणीत स्त्री पे सं-तोष करे पर स्त्री से काम सेवन का त्याग करे यावजीव तक फिर कभी ऐसा न करे ॥ १ ॥ अपनी मांगी हुई स्त्री जैसे कि उसी शहर में सगाई हो रही होय तो उस मांगी हुई स्त्री से काम सेवे नहीं क्योंकि वह व्याही नहीं ॥ २ ॥ अपनी व्याही हुई स्त्री छोटी उमर की हो तो उस से काम सेवे नहीं क्योंकि उसे काम की रुचि नहीं हुई है।। ३।। पर स्त्री कुमारी व व्याही अथवा विधवा तथा वैश्या हो तिस के सङ्ग कुच म-र्दन आदि काम कीडा करे नहीं और शी-लवान् पुरुष माता तथा भगिनी आदिक के

पलङ्गादि एक आसन में बैठे नहीं और छः वर्ष के उपरन्त की बेटी हो तो उसे अपनी शय्या में निद्रागत करे नहीं अर्थात सुलावे नहीं और ऐसे ही स्त्री को चाहिये कि अ-पने पति के सिवाय और कोई बहनोई तथा ननदोई तथा कोई और प्राहुणा तथा नौकर वा पडोसी हो तिस के सामने कटाक्ष नेत्रसे देखे नहीं तथा दंत पंक्ति प्रकृटाय के हंसे नहीं और विना कार्य बोले नहीं और प्र-र्वक मनुष्यों के साथ अकेली रस्ते चले नहीं तथा एकान्त स्थान में रहे नहीं । और विधवा स्त्री को तो विशेष ही पूर्वक कार्य्य वर्जित हैं और विधवा स्त्री को शृंगार न करना चाहिये क्योंकि (कार्या पेक्षलेकारणमेवं निष्फल मिति ) अर्थात्

जिस कार्य को न करना हो उसका कारण निफल है यनि जब मैथुन त्यागा गया तो र्फिर श्रृंगार करने की क्या जरूरत है और आठ वर्ष के उपरान्त पुत्रादिक को अपने साथ पलंग पर खुआवे नहीं और पिता भाता स्व-सुर जेठ देवर आदिक के वरावर एक आसन बैठे नहीं क्योंकि अभि घृत के दृष्टांत अकार्य मैथन बुद्धि प्रकट होने का कारण है । भिर विषय बुद्धि को मोडना ज्ञान विना मुशकिल है और मैथन के प्रसङ्ग से लोक विहार में अपयश होता है और गर्भादि कारण होने से अपघात वालघातादि दूपण होता है और द्रपण के प्रभाव से परलोक में नर्क प्राप्त हो कर (अपि प्रज्वालन) तत्ते थम्म वन्धन मारन ताडन जम पराभवरूप दुःखों का भागी

होता है तस्मात् कारणात् काम क्रीडा हास विलास आदि करे नहीं ॥ ४॥ चौथे पराये नाते रिश्ते सगाई व्याह जोडे नहीं (करावे नहीं ) अपितु किं प्रयोजनं वम्बूल बृक्ष ल-गाने वत् ॥५॥ काम भोग तीव्र अभिलाषा करे नहीं क्योंकि कामाध्यवसाय में सुमति विनष्ट हो जाती है इत्यर्थः ॥ इति ॥ ।। अथ पञ्चमाऽनुब्रत प्रारम्भः।।

पश्चम अनुब्रत में तृष्णा का प्रमाण करे सो परिग्रह अर्थात् सोना चांदी और रतादि क तथा मकानात खेत माल गाय भेंस और घोडा आदिक की मर्यादा करे जैसे कि मैं इतना पदार्थ रक्ख़ुंगा और इतने उपरान्त नहीं रक्ख़ुंगा और फिर भी ऐसे न करे पूर्वक म-र्यादा उलड्डे जैसे कि मैने ५००० हजार रुप-

या रक्ला था और अव ज्यादा रुपया हो गया तो अब मकानादि बनवा छुंगा अपित ज्यादा हो जाय तो अन्नय दानादि धर्मोप-कार में लगा दे इत्यर्थः ॥ इति पञ्चाऽनुत्र-तानि ॥ ५ ॥ अथ ७ सात शिक्षा व्रत लि-खते हैं, सो इन ७ शिक्षा व्रतों में से प्रथम तीन शिक्षा बतों को एण बत कहते हैं (क-स्मात् कारणात्) कि इन तीन ग्रण व्रतों के अङ्गीकार करने से पूर्वक पांच अनुव्रतों को सम्बर रूप गुणकी पुष्टि होत भई है इत्यर्थः॥ ।। अथ प्रथम ग्रण व्रत प्रारम्भः ॥ प्रथम एण व्रत में दिशा की मर्यादा करे जैसे कि ऊंची दिशा पर्वत महल ध्वजा-दिक और नीची दिशा कुआं आदिक और तिछीं दिशा पूर्व १ दाक्षण २ पश्चिम ३ उत्तर ४

इत्यादिक दिशाओं की मर्यादा करे जैसे कि मैं इतने कोस उपरान्त स्वेच्छा कायाकरी आरम्भ व्यापारादि के निमित्त जाऊँगा नहीं क्योंकि उतने कोस उपरान्त बाहरले क्षेत्र के छः काय के हिंसा रूप वैर की निवृत्ति रहेगी इत्यर्थम । फिर ऐसे न करे कि पूर्वक जो ऊंची १ नीची २ तिछीं ३ दिशा काजितना प्रमाण करा हो उसे विसरा देवे क्योंकि जो विसारेगा तो शायद ज्यादा जाना पड़ जाय और ४ चौथे ऐसे न करे कि मैने पूर्व की दिशा को ५० योजन जाना स्क्ला है और पश्चिम को भी ५० योजन जाना ख़ला है सो पश्चिम को जाने का तो काम कम पड़-ता है और पूर्व को बहुत दूर तक जाना प-ड़ता है तो पश्चिम को २५ योजन जाऊंगा

और पूर्व के ७५ योजन चला जाऊंगा (ऐसे करे नहीं) ५ पांचवें ऐसे भ्रम पड गया हो कि मेंने न जाने पश्चिम को ५०योजन रक्खा था ओर पूर्व को १०० योजन रक्ला था जाने पश्चिम को १०० योजन रक्खा था तो फिर पूर्व को ओर पश्चिम को ५० योजन उपरान्त जाय नहीं । इति १ प्रथम ग्रणव्रतम् ॥ ।। अथ दितीय गुण व्रत प्रारम्भः ॥ द्वितीय ग्रण व्रत में उपभोग्य परिभोग्य पदार्थ का यथा शक्तिप्रमाण करे अर्थात उ-पभोग्य पदार्थ उसको कहते हैं, कि जो पदार्थ एक वार भोगा जाय जैसे कि दाल भात रोटी पक्वान आदि और परिभोग्य पदार्थ उसको कहते हैं कि जो पदार्थ वार २ भोगा जाय जैसे कि फूल कपड़ा स्त्री मकानआदि

सो ऐसे पदार्थों की मर्यादा कर लेवे क्योंकि संसार में अनेक पदार्थ हैं और सर्व पदार्थ पांच प्रकार के आरम्भ से सभी के वास्ते वनते हैं सो मर्यादा करे विना सब पदार्थों की पैदायश का आरम्भ रूप पाप हिस्से ब-म्जिब आता है क्योंकि इच्छा के प्रमाण करे विना न जाने कौन सा शुभाशुभ पदार्थ भोगने में आजाय तस्मात् कारणात् ऐसे म-र्यादा कर लेवे कि जैसे २४ चौबीस जाति का धान्य अर्थात् अन्न है तिस की मर्यादा करे कि इतने जाति के अन्न नहीं खाऊंगा जैसे कि मडुआ चोलाई कंगनी खांक इत्यादि धान्य का बिलकुल त्याग करे और फलों की मर्यादा करे परन्तु जो जमीन में फल उत्पन्न होता है जैसे कि लस्सन गाजर मुली इसादि

लाखों किसम हैं और जो त्रस्य जीव अर्थात चलते फिरते जीव सहित फल, फ़्ल, साग, हो जैसे कि गूलर फल, पीपल फल, वटफल आदि और फुल कचनार, फुल सिंवल, फुल गोभी आदि और साग नृंणी, साग चना, इत्यादि तो विलक्क ही त्यागने चाहियें और अज्ञात फल भी न खाना चाहिये और ऐसे हो ९ नो प्रकार की विषय सूत्र समाचारी में कही हैं दुग्ध १ दही २ मक्खन नोंणीं ३ वृत ४ तेल ५ मीटा ( एड्आदि ) ६ मधु (शहद) ७ मद्य (मदिरा) ८ मांस ९ इति सो इनकी मर्याटा करे परन्तु मद्य १ मांस २ ये टो विषयः सवआर्य पुरुपोने अभक्ष कहीं हैं सो इन को तो विलक्कल ही सागे और ऐसे ही चर्म, छाल, सण, ऊंन रेशम और कपास

के वस्त्र इनकी मर्यादा करे परन्तु चर्म के वस्त्र तो बिलकुल त्याग दे, और रात्रि मो-जन का भी त्याग करे क्योंकि रात्रि को भोजन करने में लौकिक जंम, लीख, मच्छर मकड़ी आदि पड़ने से रोगादि हो जाते हैं यथा श्लोक—मेधां पिपीलिका हन्ति, यूकाकु-र्याजलोदरम् । कुरुते मिक्षकावान्ति कुष्ठरोगंच कौलिका ॥ १ ॥ इत्यादि ॥

और सभी मतों में रात्रि भोजन का निषेध है यथा महाभारत पुरान में श्लोक— मद्य मांस मधु त्यागं सहोदुंबरपञ्चकं। निशा-हारं न गृह्णीयाः पंचमं ब्रह्म लक्षणम् ॥१॥ इति० और परलोक में अधर्म (हिंसादि) होने से दुर्गतादि विरुद्ध होता है और इत्या-दि शास्त्रों द्वारा घना विस्तार जान लेना।

ओर चौदह नेम भी इसी वृत में गर्भित हैं। सो फिर कभी रोग्य परिमोग्य की मर्यादा वान् पुरुष ऐसे न करे कि १ मर्यादा उपरांत खचित वम्तु फलादिक शून्य चित्त अर्थात् गाफल होकर खावे नहीं और रसुचित वस्तु को स्पर्श कर मर्यादा उपरांत की अचित वस्तु भी खाय नहीं जैसे बृक्ष से गूंद तोड़ के खाय तो गूंद अचित है और बृक्ष साचित है इत्यादि । और ॥३॥ अधपक्का खाय नहीं और ॥ १॥ इरीत पकाया (जेसे होलें भुर्था आदिक) खाय नहीं और ॥ ५॥ भृख की अनिवास्क जिस औपिध अर्थात् जिस फल से भृख न मिटे उसे खाय नहीं जैसे जिस फल का थोड़ा खाना और बहुत गेरने का स्वभाव है (यथा ईख, सीता फल, अनार,

सिंघाड़ा, जामन, जमोया, कैत, बिह्न, इ-त्यादि ) खाय नहीं ॥ अथ दूसरे ग्रण बतमें अशुद्ध कर्तव्य का भी त्याग करे जैसे कि १५ पंद्रह कर्मा दान हैं ॥ अथ पन्द्रह कर्मादान का नाम मात्र स्वरूप लिखते हैं कर्मादान उसको कहते हैं कि जिस कर्तव्य के करने से महा पाप कर्म की आमदनी होय इत्यर्थः ॥ १॥ प्रथम इंगाल कर्म सो कोयले करके बेचने और काच भट्टी पंजावे लगवाने और भाट झोक-ना इत्यादि कर्म करे नहीं और ॥२॥ दूसरे बन कर्म सो बन कटावे नहीं बन कटाने का ठेका लेवे नहीं ॥३॥ साडी कर्म । सो गाडी बहल पहिये बेड़ाहल चर्षा कोल्हु चूहा घीस

पकड़ने का पिंजरा इत्यादि वनवा के वेचे

नहीं ॥ ४ ॥ चौथा भाडी कर्म । सो ऊंट वेल घोड़ा गधा गाड़ी रथ किरांची इन का भाड़ा खावे नहीं ॥ ५ ॥ पांचवा फोड़ी कर्म सो लोहे की खान वा नूंन आदिक की खान खुदावे फुड़ावे नहीं तथा पत्थर की खान फु-डावे खुदावे नहीं । ये पांच ५ कुकर्म कहे हैं अव ५ पांच कुवाणिज्य कहते हैं ॥१॥ प्रथम दांत कुवाणिज्य । सो हाथी के दांत, उल्लू के नख, गाय का चमर, मृग के सींग, च-मडा, जत्त, इत्यादिक का वाणिज्य करे नहीं ॥ २ ॥ दूसरा लाख कुवाणिज्य । सो लाख नील, सजी, शोरा, सहागा, मनशिल इत्या-दिक का वाणिज्य करे नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा रस कुवाणिज्य सो मदिरा, मांस, चरवी, बी. ग्रड, राला, मधु, (शहद) खांड, इत्यादिक

ढीली वस्तु का वाणिज्य करे नहीं ॥ ४ ॥ चौथा केश कुवाणिज्य । सो दिपद लडका लड़की, खरीद कर उन्हें पाल २ कर नफा लेकर बेचने, चौपद गाय, भैंस, बैल घोडा प्रमुख, बेचने के निमित्त खरीदने फिर पालश कर नफा ले कर बेचने, तथा पंछी तोता, मैना, तीतर, बटेरा, मुर्ग, प्रमुख खरीद के पाल कर वेचने इत्यादिक वाणिज्य करेनहीं ॥ ५ ॥ पांचवा विष कुवाणिज्य । सोसंखि-या, सोमल, बच्छ, नाग, अफीम, हरताल, चरस, गांजा, प्रमुख, तथा शस्त्र इत्यादिका वाणिज्य करे नहीं ये पांच कवाणिज्य कहे हैं॥ अब ५ पांच सामान्य कर्म कहते हैं। १ प्रथम, यन्त्र पीडन कर्म । सो सरसों, तिल, इक्षु आदिक पीड़ावे नहीं ॥२॥ दूसरा नि-

र्लाइन कर्म । सो बेल, घोडा, खस्सी कराना तथा ऊंट, वेल को दाग देना तथा कुत्ता आ-दिक के कान, पूंछ कारने तथा चौर आदि-क को वैंत लगाने और फांसी आदि देने का हकम चढ़ाना पड़े ऐसी नोकरी सो इत्या-दिक कर्म करे नहीं ॥ ३ ॥ तीसरा दवावि दान कर्म। सो वन में आग लगानी तथा खेत की वाड फ़ुंकनी इत्यादि करे नहीं ॥४॥ चीया शोपण कर्म । सो कृआ, तलाव आ-दिक का पानी खुकावे खेत में देने को तथा नया पानी पेदा करने को इत्यादि करे नहीं ॥ ५ ॥ पांचवा असाति जन पोपण कर्म । सो शोक के निामत्त तीतर, बटेर, कबृतर, कुत्ताः विस्तीः प्रमुखः पालने पोपणे तथा और दुष्ट शिकारी जन का पोपण इत्यादि कर्म

करे नहीं । परन्तु दया निमित्त दुःखी जीव का दुःख निवारने को पोषे तो अटकाव नहीं इति १५ पञ्चद्रा कर्मादानानि ॥ औरइन्हीं पन्द्रह कर्मादान केडेमहा कर्मआवने आश्री ७ कुविश्र कहते हैं, यथा श्लोक । द्यूतञ्च मासंच सुराच वेश्या पापर्द्धि चौर्यं परदार सेवा । एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरं नरकं नयान्ति ॥१॥ अस्यार्थः १ जुआ खेलने वाला ॥२॥ मांस भक्षणे वाला ॥३॥ मदिरा पीने वाला ॥४॥ वेश्या गमन करने वाला ।।५॥ शिकार खेलने वाला ॥६॥ चोरी करने वाला ॥७॥ पर स्त्री सेवने वाला ॥ ये सात कुविष्ण के सेवने वाले मनुष्य घोर से घोर दुःख स्थान नर्क में पड़ते हैं।।इति॥ और इन सातों कविष्णों का अन्यान्य दूषण

कहते हैं, यथा गोत्तम ऋषि कुल वाला वोषे गाथा १७ वीं १८ वीं "जृएपसत्तस्सथण्णस्स नासो, मंसंपसतस्सद्यापनासो।वेसापसतस्स कुलम्सनासो, मद्ये पसतस्सजसम्सनासो ॥१॥ हिंसापसतस्ससुधम्मसनासो, चोरीपसतस्सश-रीरनासो । तहापरत्थीखपतस्सयस्स, सन्वस्स नासो अहम्मागईय ॥ २॥ अस्यार्थः सुगमः सो ये १५ पन्द्रह कर्मादान और ७ कविष्ण को श्रावक जन, तत्वज्ञ अर्थात् वृद्धिमान् सत्संगी पुरुष अवस्य मेव अर्थात् जरूरी ही त्यागे क्योंकि भगवती सूत्र में लिखा है कि चार लक्षण से जीव नर्क गति में जाय । १। महारम्भी अर्थात् १५ कर्मादान के आचरने वाला ।२। महा परित्रही अर्थात् अत्यंत सुद्धी जैसे आनारुपया व्याज केलालच से चण्डाल

करे नहीं । परन्तु दया निमित्त दुःखी जीव का दुःख निवारने को पोषे तो अटकाव नहीं इति १५ पञ्चदश कर्मादानानि ॥ और इन्हीं पन्द्रह कर्मादान केडेमहा कर्मआवने आश्री ७ कुविश्र कहते हैं, यथा श्लोक । मासंच सुराच वेश्या पापर्छि चौर्य परदार सेवा । एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरं नरकं नयन्ति ॥१॥ अस्यार्थः १ जुआ खेलने वाला ॥२॥ मांस भक्षणे वाला ॥३॥ मदिरा पीने वाला ॥४॥ वेश्या गमन करने वाला ॥५॥ शिकार खेलने वाला ॥६॥ चोरी करने वाला ॥७॥ पर स्त्री सेवने वाला ॥ ये सात कुविष्ण के सेवने वाले मनुष्य घोर से घोर दुःख स्थान नर्क में पड़ते हैं ॥इति॥ और इन सातों कुविष्णों का अन्यान्य दूषण

कहते हैं, यथा गोत्तम ऋषि कुल बाला बोधे गाथा १७ वीं १८ वीं "जूएपसत्तस्सधण्णस्स नासो, मंसंपसतस्सदयापनासो। बेसापसतस्स कुलस्सनासो, मद्ये पसतस्सजसस्सनासो ॥१॥ हिंसापसतस्सस्रधम्मसनासो, चे(रीपसतस्सश-रीरनासो । तहापरत्थीसुपतस्सयस्स, सब्बस्स नासो अहम्मागईय ॥ २॥ अस्यार्थः सुगमः सो ये १५ पन्द्रह कर्मादान और ७ क्वविष्ण को श्रावक जन, तलज्ञ अर्थात् बुद्धिमान् सत्संगी पुरुप अवश्य मेव अर्थात जरूरी ही त्यागे क्योंकि भगवती सूत्र में लिखा है कि चार लक्षण से जीव नर्क गति में जाय ।१। महारम्भी अर्थात् १५ कर्मादान के आचरने वाला ।२। महा परिग्रही अर्थात अत्यंत मुठी जैसे आनारुपया व्याज के लालच से चण्डाल

से वाणिज्य, कसाई से वाणिज्य तथा जो पुरुष मोटे पाप करके द्रव्य कमावे तिस के साथ लेन देन करके खोटी कमाई के द्रव्यका भोगी होवे सो पुरुष । ३ । तीसरा पंचेन्द्रिय जीव। जो मनुष्य की तरह गर्भ से पैदा हुआ और खाना, पीना, सोना, विषयभोग (स्त्रीसेवन) करना, और सात धातु करके देह धारक, ऐसे पंचेन्द्रिय जीव का जान के घात अर्थात् शिकार करने वाला । १। चौथा मद्य, मांस, अर्थात् पूर्वक पंचेन्द्रिय जीव की धातु के भक्षणे वाला । सो इन ४ लक्षणों का धर्ता मनुष्य नर्क गाते में जाता है। वह नर्क गति यह है यथा पाताल में अर्थात् १००० हज़ार योजन का प्रथम काड पृथ्वी मण्डल का तिस के नीचे वहुत दूर जाकर

असुर पुरी आती है कि जहां भुवनपति देवों का निवास है और जिसको कितनेक मता-वलम्बी यमपुरी तथा बलिसद्म कहते हैं और उसके नीचे और अशुद्ध पृथ्वी है वहां १० दस प्रकार की तो क्षेत्र वेदना है यथा (१) प्रथम वहां के पैदा होने वाले जीव को अ-नन्त ही भूख रहती है परन्तु खाने को एक दाना भी नहीं मिलता तस्मात् कारणात् अ-नन्त क्षुधा वेदना सहते हैं और जोखायतो अशुद्ध वस्तु (रुधिर आदि) विक्रय गत प्रहण करते हैं (२) दितीय ऐसे ही अनन्त ही प्यास वेदना (३) तृतीय अनन्त ही शीत वेदना । यथा लौकिक वर्फ से अनन्त ग्रुण अधिक शीत वेदना (४) चतुर्थ अनन्त ही गर्मी यथा इस लोक में कोई एक हाथी

बुजबन के रहने वाला एक दिन रास्ता भूल कर कहर स्थान में फिरने लगा और ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से गर्म धूप गर्म पवन और गर्म रेत से पीडित और भूखा प्यासा शीतल जल और छाया को चाहता हुआ फिरता था तब एक बाग और तलाब नज़र पड़ा तो हाथी ने जाकर तलावमें जाकर प्रवेश करके बहुत्त सुख पाया और पानी में लेट २ भूख प्यास और तप्त को बुझाता हुआ सुल नींद में सो गया क्योंकि गर्मी के क्वेश से निवृत्त होगया था ॥ सो इसी दृष्टांत, जो नर्क में प्राणी गर्मी में पड़ा हुआ है यदि कोई पुरुष वहां से उसे

निकाल कर लुहार की भट्टी के जलते २ खेर अंगारों में सुला देवे तो वहनाकीं जीव हाथी के तलाब के समान खुख माने, क्योंकि खेर अंगारों से अनन्त गर्णा गर्मी नर्क में स्वतः ही है तस्मात कारणात नार्की प्राणी खेर अं-गारों में खुख माने है, यथा किसी पुरुष के सिरप ५ मन बोझ था सो सब उतार दिया सेर भर बोझ रह गया तो वह परम खुख माने सो इस दृष्टांत करके नर्क में अनन्त गर्मी की वेदना है।।

(५) पञ्चम अनन्त रोग। (६) छठा अ-नन्त शोक। (७) सातवां अनन्त जरा। (८) आठवा अनन्त ज्वर। (९) नवम अनन्त दाह। और (१०) दशम अनन्त दुर्गन्धि। यह १० दश प्रकारकी क्षेत्रवेदना नार्की दशा में अधम नर भोगते हैं और नर्क में निराश्रय निराधार सजन माता

पितादि से रहित दुःख भोगते हैं क्योंकि नर्क, में गर्भादि विहार, नहीं है नर्क में तो पाप के करने वाला पुरुष काल करके कुम्भी में तथा क्षेत्र वास में स्वतः ही कमीऽधनि अशुद्ध परमाणुओं में कीडों की तरह मनु-ष्याकार पारावत देह धारी पैदा होता है और दूसरे असुर वेदना नर्क में प्राणी सहते हैं जैसे कसूरकार को इकमकार ताडता है ऐसे असुर यानि यमराज वा बली राज के हुकम से नाार्कियों को उनके कर्मा नुसार नाना प्रकार की पीड़ा देते हैं। यथा जिन्होंने इस लोक में बन काटने का कर्म किया है उन को वहां वैसे बड़े २ तीक्षण आरे से चीरते हैं परन्तु वह कर्म योग से मरते नहीं ॥१॥ और जिन्होंने गाड़ी आदिक का भाड़ा

खाया है उन को लोहे के गर्म स्थ में जोत के बज के बालु (रेत) गर्म में चलाते हैं ॥ २ ॥ और जिन्हों ने कोहलू पीड़ने के कर्म करे हैं उनको तिल सरसों की तरह कोहलू में पीड़ते हैं अनार्य मच्छादि मार के १ जन्म के पाप और आर्य कई जन्म के पापों से नर्क में पडते हैं ॥ ३ ॥ यथा जि-न्होंने बैङण आदि के अर्थे करे हैं तथा चने आदिक की होलें करी हैं तथा सिंघाडे श-करकंदी आदिक को भाठ में दाबते हैं उन को बन्न के रेत को गर्म लाल केसू के फूल की तरह करके उसमें दाब २ के पीडा देते हैं ॥ ४ ॥ और जिन्होंने करेले मूली और जामन को नूण लगा २ धूप लगाई है तथा कंद (गाजर आदि) की कांजी याने अचार

गेरे हैं उनको सज्जी आदिक का महा क्षार वत् क्षार के विक्रय से कुण्ड भर के उस में उन के तन्र में पच्छ लगा के गेर देते हैं ॥ ५ ॥ और जिन्होंने जोहड तलाब में व रुके हुए पानी में कूद २ कर स्नान किये हैं ( क्योंकि उस में कृम आदि काई आदि में असंख अनन्त जीव होते हैं वह देह के खार लगते ही दग्ध हो जाते हैं) सो उन को वैतरणी नदी में डुबो २ कर पीड़ा देते हैं ॥ ६ ॥ और जिन्होंने मदिरा, गांजा, पोस्त, भांग वा तमाकू का विष्ण अंगीकार किया है उनको रांग, तांबा, तरुआ, सीसा, गाल कर पिलाते हैं ॥ ७ ॥ और जिन्हों ने ज़ंम, लीख, मांगणु, भिड़, विच्छू आदि जंतुओं को नख करके पैर करके वा अग्नि करके

मारा है उनको राध, लोइ संयुक्त कीड़ों के कुण्ड में गेर देते हैं ॥ ८ ॥ और जिन्हों ने मांस भक्षण किया है, उनको उन्हीं का अंग तोड़ २ कर अग्नि में श्वलाओं द्वारा पका कर खिलाते हैं ॥ ९ ॥ और जिन्हों ने का-माधीन होकर बेसबरी से पर स्त्री गमन वा पर पुरुष से गमन किया है उन को गर्म किये हुए लोहे के पुतली वा पुतलों से चिपटा देते हैं ॥ १० ॥ और ऐसी २ अनेक वेदनायें नर्क में होती हैं। द्वितीय तिरश्चीन (तिर्यच) गति में जाने के ४ चार लक्षण कहे हैं। सो प्रथम माया लिये अर्थात दगा बाजी करनेवाले ॥२॥ द्वितीय बहुमाया लिये अर्थात् भेष धार के साधु कहा के कनक (धन) कामनी (स्त्री) का संग्रह करने वाले

तथा माता पिता का और ग्रह का तथा शाहका उपकार भूल के अवर्ण वाद बोलने वाले तथा मित्रद्रोही यानि विश्वास दे के घात करने वाले । ३ तृतीय अलिअवयणे अर्थात् बात२ में झूठ बोलने वाले तथा झूठी गवाही देने वाले।४। चतुर्थकुड्तुलेकुड्माणे अर्थात्कम तोलने,कम मापने वालेये चार लक्षणों वाले नर तिरश्चीन (तिर्यंच) गति में जाते हैं। सो ति-रश्चीन गति कैसी है कि जो मृत्यु लोक में पशु जीव बनचारी तथा गृहों में मनुष्यों ने रक्षे हुए ते गृहचारी पशु ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि ते लजा रहित, सूंग रहित, वस्त्र रहित, जिनका सुख दुःख ताप सीत भूख प्यास परवश है क्यों-कि अपना दुःख सुख किसी को बता नहीं सक्ते हैं कि हम को जाड़ा लगे है हमें भीतर बांध दो तथा धूप लगे है छाया में कर दो तथा हमें भूख प्यास लगी है सो हमें खाने पीने को दे दो इत्यादि और नाक छिदाते हैं सींग बंधाते हैं और पीठ लदाते हैं अपनी हिम्मत से ज्यादा भार बहते हैं और हिम्मत से ज्यादा बाट चलते हैं परन्तु नहीं कह सकते कि हम से इतना भार नहीं उठता तथा इतनी दूर नहीं चला जाता, म-तलब स्वेच्छा नहीं विचर सकते पराधीन रहते हैं इति । और ३ तीसरे मनुष्य गति में जाने के ४ चार लक्षण कहे हैं। सो १ प्रथम पग भदियाए अर्थात् सरल स्वभावी होय और २ दूसरे पगाविणयाए अर्थात् विनयवान् यथा माता पिता के और एक के और शाह के तथा और अपने से बड़े पुरुष के साथ मीठा

बोलने का और उनकी आज्ञा में चलने का स्वभाव होय । और तीसरे साणुकोसियाए अर्थात् करुणावान् होय यथा दुःखी जीव को देख के घट में मुर्झावे और जो दुःख मिटने लायक होय तो तन धन बल के जोर से मेट देने का स्वभाव होय । ४ और अमच्छरियाए अर्थात् धन का रूप का का परवार का मान करे नहीं तथा प्रणाम से दान देवे और दान देके करे नहीं । ये ४ चार लक्षण मनुष्य गति में जाने के हैं वह मनुष्य गति कैसी है जो मृत्यु लोक अदाई द्वीप प्रमाण है पृथवी के मध्य में १ जंबू नाम द्रीप है गोल चंद्र संस्थान है और लाख योजन लंबाई चौड़ाई है और गिर्दनमाई तिगुणी से

कुछ अधिक है और तिस के विषे ७ क्षेत्र और ६ पर्वत हैं। सो ४ क्षेत्रों में तो निखा-लस अकर्म भूम मृत्यु अर्थात् मनुष्य हैं और १ क्षेत्र में अकर्म भूम और कर्म भूम मनुष्य शामिल हैं और २ क्षेत्रों में निखालस कर्म भूम मंनुष्य हैं सो तिस में से एक क्षेत्र को भारत खण्ड कहते हैं सो भारतखण्ड जंबू द्यीप का १९० वां डकड़ा है और तिस भा-रतखण्ड में निद्यें और पर्वतों के प्रभाव से छः दुकडे अर्थात् छः खण्ड हैं सो ३ खण्ड का राज वासुदेव करता है । और ६ खण्ड का राज चक्रवर्ती राजा करता है और इन की छुटाई बड़ाई लंबाई चौड़ाई उंचाई निचाई जैन के शास्त्र (जीवाभिगम और जंबू द्वीप पन्नति आदिक) में देख लेनी।

और इस जेंबू द्वीप के गिर्दनमाय लवण समुद्र दो लाख योजन की चौडाई से चारों तर्फ घ्रम रहा है और तिस के गिर्दनमाय दूना धातृ खण्ड नाम द्वीप है और तिस की गिर्दनमाय कालोदाधिसमुद्र द्वियणी चौडाई से घूम रहा है। और तिस के गिर्दनंमाय ब्रियणी चौड़ाई से पुष्कर द्वीप है तिस के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है सो मानुपोत्तर पर्वत तक मनुष्यों की उत्पत्ति है ॥ वे मनुष्य माता पिता के गर्भ से पैदा होते हैं और बाल्यावस्था में विद्या पढ़ते हैं और असि नाम तलवार का और मसी नाम स्याही से लिखने का और किस नाम कुसाण का कर्म सीखते हैं और करने के वक्त में करते हैं और तरुणावस्था में अच्छा खाना पीना

शृंगार भूषण वस्त्र पहन कर भोग संयोग का स्वभाव पूर्ण करते हैं और माता पिता और एरु की सेवा करते हैं और दान देते हैं और परमेश्वर के पद को पहचानते हैं अनेक शुभाशुभ कर्म करते हैं ॥ और (४) चौथे चार लक्षण देव गाति में जाने के कहे हैं। सो १ प्रथम सराग संयमी अर्थात् साधु वृत्ति संतोष शील के पालने वाले और कनक कामिनी बन्धन रूप गृहाश्रम को त्याग के अप्रतिबन्ध बिहारी परोपकार के निमित्त दे-शाटन करने वाले ॥ २ दूसरे संयमासंयमी अर्थात् गृहाश्रम धारी । यथा विधि गृह धर्म पूर्वक पाच अनुब्रतादि के समाचरण वाले॥ ३ तीसरे बाल तपस्वी अर्थात अज्ञान कष्ट जैसे स्वआत्म परआत्म चीन्हें बिना पञ्चाप्ति

आदिक ताप शीत सहने वाले ॥ ४ चौथे अकाम निर्जराए अर्थात् कष्ट पडे पर नियम धर्म वा कुल मर्यादा से बाहर न होने वाले अथवा परवस भूख प्यास ताप शीतादि कष्ट पड़े पै सम भाव लाने वाले ये ४चार लक्षण देव गाति में जाने के हैं॥ वह देव गाति कैसी है। जो कि मृत्यु लोक से राज्र पर्यंत् क्षेत्र उलंघ के ऊर्घ लोक अर्थात् स्वर्ग लोक की पृथ्वी वज्र स्वर्णमयी है तिस के ऊपर स्वर्ग निवासी अर्थात् वैकुण्ठ निवासी देव-ताओं के विमान अर्थात मकान हैं और वहां उत्पात सभा के विषे गर्भ विना सिह्या के विषे देवता उत्पन होते देवता के उत्पन्न होते ही सिह्या का वस्त्र तन्दूर की रोटी की तरह फूल जाता है और

विमान वासी देव देवियें तब थेई २ कर मङ्गल गाते हैं तब वह देवता दो घड़ी के भीतर ही ३२ बतीस वर्ष के युवान कीतरह युवान होकर चमक के उठ बैठता है और देख कर स्वर्ग की अड़ुत रचना को बहुत आश्चर्य को प्राप्त होता है, तब वे देव देवियें ऐसे पूछते हैं कि तुम ने क्या सुकृत जप तप दान शील रूप करा जो स्वर्गवासी देव हुए हो। तब उस देव को शक्ति है (पूर्व जन्म देखने की ) तो वह अपने पूर्व जन्म को देख कर ऐसे कहता है कि मैं अमुक क्षेत्र में अमुक नर अमुकी करनी से देवता हुआ हूं और अब मेरे पूर्व सज्जन सम्बन्धी मेरे तजे हुए कलेवर को दहन करने को ले चले हैं और ऐसे कहते हैं कि न जाने कहांपैदा

हुआ होगा सो जो तुम कहो तो मैं उन से ऐसे कह आऊं कि मैं तो जप तप के प्रभाव से देवता हुआ हूं सो तुम लोगों को भी धर्म में कायम रहना चाहिये, तो फिर वे दे-वते कहते हैं कि तुमको तुमारे परिवारी जन स्वर्ग का स्वरूप प्रछेंगे तो तुम बिना स्वर्ग की रचना देखे क्या बताओंगे सो तुम चलो स्नान मञ्जन करो और स्वर्ग के रत्नमय स्थान और बाग आदि और अपसराओं के नाटक आदि देखो फिर वह देव वैसे ही करता है और पूर्व प्रीति तो टूट जाती है और और देव देवियों की नयी प्रीति हो जाती है और एक नाटक की रचना को दो हज़ार वर्षलग जाते हैं इस करके देवता मृत्यु लोक में विना कारण नहीं आ सक्ता है और देवता स्वेच्छा-

चारी विक्रय शक्ति करके नाना प्रकार के रूप बना कर नाना प्रकार के पुष्प फल सुगन्ध आदि सुलों के भोगी होते हैं और इन का सम्पूर्ण आयु आदि स्वरूप देखना हो तो जैन के शास्त्रों में बखूबी देख लेना। सो ये ४ चार गति रूप संसार का स्वरूप केवल ज्ञानी ऋषभ देव से ले कर महाबीर स्वामी पर्यंत अवतारों ने केवल दृष्टि करके कराम-लकवत् देखा है औरपरोपकार निमित्त शास्त्र द्वारा भाषण किया है ॥ और मैंने तो किञ्चित नाम मात्र ही भाव लिखा है और अब, २ दूसरे, जो ४ चार गति में से किसी एक गति में से आकर मनुष्य गति पाता है तिस मनुष्य के ४ चारों गतियों के श्रय अन्यान्य छः २ लक्षण प्रकरण में कहे हैं॥

१ प्रथम नर्क गति में से आकर मनुष्य हुआ हो तिस के बाहु-लता छः लक्षण । सो, ॥ १ ॥ काला, कुरूप, क्केशी होय ॥ २ ॥ रोगी होय ॥ ३॥ अति भयवान् होय ॥ ४ ॥ अंग में से दुर्गन्धि आवै ॥५॥ क्रोधी होय ॥६॥ क्रोधी से प्रीति होय ॥ २ ॥ तिरश्चीन (तिर्यंच) गति में से आकर मनुष्य हुआ हो तिस के छः लक्षण ॥१॥लोभी होय ॥२॥ कपटी होय ॥३॥ झूठा होय ॥४॥ अति भूखाहोय ॥४॥ मूर्व होय । ६ मूर्व से प्रीति होय ॥ ३ ॥ तीसरे मनुष्य गति में से आकर मनुष्य हुआ होय तिसके छः लक्षण ॥ १ सरल होय । २ सुभागी होय ! ३ मीठा बोलने वाला होय । ४ दाता होय ५ चतुरं होय । ६ चतुर से प्रीति होय ॥

४ चौथे देंव गांते से आकर मनुष्य हुआ होय तिस के छः लक्षण । १ सत्यवादी, दृढ् धर्मी होय । २ देव एरु का भक्त होय । ३ धनवान होय । ४ रूपवान होय । ५ पंडित होय । ६ पण्डितं से प्रीति होय ॥ सो इन चार गात की गाति आगाति रूप भव अमण से उदासीन होकरस्वात्म हित कांक्षी, दुर्गति पड़ने के कमीं से निवृत्त होय, परन्तु यह यादरखे कि किसी के निमित्त नहीं है अपनी आत्मा के निमित्त ही है जैसे किसी पुरुष ने अपने कोठे में कांटे बखेर लिये तो फिर वह कांटे उसी पुरुष को भीतर जाते आते को दहेंगे यानि दुःख देंगे और किसी को क्या अफसोस, तथा किसी पुरुष ने भीतर बड़ के अफ़ीम खाली कि मुझे कोई अफ़ीम

खाते को देख न लेवे तो भला किसी को क्यावह तो उसीको दुखदाई होगी। अथवा किसी ने भीतर बैठ के मिसरी खाई तो फिर किसी को क्या सुनावे है और क्या अहसान करे है। भाई तेरा ही मुख मीठा होगा इति॥ ऐसे ही शुभाशुभ कर्तव्य का विचार है क्योंकि जो शुभाशुभ कर्म करेंगे वे उन्हीं को सुख दुःख दायक होंगे। क्योंकि किये हुए कर्म न रूप को देख कर रीझते हैं, न धनकी रिशवत (वड्डी) लेते हैं, और न ही बल से डरते हैं इस लिये १ प्रथम कर्म विपाक के कारण को जा-नना चाहिये यथा समवायाङ्ग में ३० महा मोहनी कर्म कहे हैं उनको करि जीव महा मोहनी कर्मों से बंध जाता है इस लिये प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि जहां तक हो उन से

## बचने का उद्योग करे, वे महा मोहनी कर्म ये हैं यथाः-

- (१) त्रस्य जीवों को पानी में डुवो २ के मारे तो महा मोहनी कर्म वांधै०।
- (२) त्रस्य जीवों को अग्नि में जाल के धूम्र में घोट के मारे तो म०।
  - (३) त्रस्य जीवों को श्वास घोटके मारेतो न०
- (४) त्रस्य जीवों को माथे घाव गेर के मारे तो म० ।
- (५) त्रस्य जीवों के माथे गीला चाम बांध के घूप मे मारे तो महा मोहनी कर्म बान्धे॥
  - (६) गुंगे गहले को मार के हंसे तो म०
- (७) अनाचार सेव के गोपन करे अर्थात खोटा
- कर्म करके फिर छिपावे तो म०।
  - (८) अपना अव्युण पराये माथे लगावे तो म०।
  - (९) राजा की सभा में झूठी साक्षी भरे तो म०।

( १० ) राजा की जगात ( महसूछ ) मारे अर्थात राजा के धन आते को रोके तो म०। (११) ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्मचारी कहावे तो म०। (१२) वाल ब्रह्मचारी नहीं बाल ब्रह्मचारी कहावे तो म०। (१३) शाह का धन लूटे शाह की स्त्री भोगे तर् महा मोहनी कर्म वांधे ॥ (१४) पञ्चों का घात चितन करे तो म०। (१५) चाकर ठाकर को मारे प्रधान, राजा को मारे, स्त्री पुरुष को मारे, तो म०। (१६) एक देश के राजा की घात चिन्तन करे तो म०। (१७) पृथ्वीपात राजाका घात चिन्ते तो म०। (१८) साधु का घात चिन्ते तो म०। (१९) सत्य धर्म में उद्यम करते को हटा देवे तो म०। (२०) चार तीर्थों के अर्थाद साधु के १ साध्वी के २ श्रावक के ३ श्राविका के अव्गुण वाद वोले तो म०।

- (२१) तीर्थकर देव के अव्गुणवाद वोले तो म॰
- (२२) आचार्य जी के उपाध्याय के अव्युण वाद वोले तो म॰
  - (२३) तपस्वी नहीं तपस्वी कहावे तो म०।
  - (२४) पाण्डित नहीं पाण्डित कहावे तो म० ।
- (२५) वियावच का भरोसा दे के वियावच न करे अर्थाद रोगी साधु को गछ से निकाले कि चल तेरी टहल करूंगा और फिर टहल न करे तो म०।
  - (२६) गच्छ में छेद भेद पाड़े तो म०।
- (२७) हिसाकारी अर्थात पापकारी शास्त्र का उपदेश करे तो म०।
- (२८) अनहुए देव मनुष्य के भोगों की वाज्छा करे तो म०।
- (२९) देवता आवे नहीं कहे मेरे पे देवता आवे है तो म०।
- (३०) जो अलोव न करके निःशल्य होय उस के अवगुण वाद वोले ते। म०॥ इति॥

कर्म विपाक प्रकरण में से ३० सामान्य कर्म वंध फल कहते हैं ॥ यथाः— १ प्रश्न-निर्धन किस कर्म से हो ? उत्तर- पराया धन हरने से० २ प० दरिद्री किस कर्म से होय? उ० दान देते को वर्जने से० ३ प० धन तो पावै परन्तु भोगना नहीं मिले कि० उ० दान दे के पछतावने से० ४ प्र० अकुली अर्थाद जिस पुरुष से पुत्र पुत्री न होय किस० ड॰ जो बृक्ष रस्ते के ऊपर हो जिन से अनेक पशु और मनुष्य फल फूल खावें और छाया करके सुख पावें ऐसे बृक्षों को कटवावे तो० ५ प्र० बन्ध्या किस कर्म सें होय? उ० गर्भ गलावे तथा गर्भ गलाने की औषधि देवे तथा गर्भवती मृगी का वध करे तो० ६ प्र० मृत बन्ध्या किस कर्म से होय ? उ० वैंगण आदि का भुर्था करे तथा होले करे

तथा कंद मूल खाय तथा मुर्गी आदिक के अण्डे (वचे) मार खाय तो०

- ७ प्र० अधूरे गर्भ गल २ जायें किस कर्म से ?
  - ड॰ पत्थर मार २ के बृक्ष के कच्चे पक्के फल फूल पत्ते तोड़े तथा पंछियों के आलने तोड़े तथा मकड़ी के जाले उतारे तो ?
- ८ प्र० गर्भ में ही मर २ जाय तथा योनिद्वार में आ के मरे किस कर्म से ?
  - ड० महाऽऽरम्भ जीव हिंसा करे मोटा झ्ट वोछे तथा रूपोत्तम साधु को असुझता आहार पानी देवे तो०
- ९ प्र० अन्धा किस कर्म से होय?
  - उ० मक्ष्यालय तोड़ के शहद निकाले भिंड ततइया मच्छर को धूआं देके आग लगा के मारे तथा क्षुद्र जीवों को डुवो के मारे तो०
- १० प्र० काणां किस कर्म से होय?
  - उ० हरे वनस्पति का चूर्ण करे तथा फल फूल वा वीज वीधे तो०

११ प्र० गृंगा किस कर्म से होय ? उ० देव धर्म की निन्दा करे तथा निग्रंथ गुरु की निन्दा करे तथा गुरु के मुंह मचकोड़ के छिद्र देखे॰ १२ प्र० वहरा (वोला) किस कर्म से होय ? उ० पराया भेद छेने को छक छिप के वात सुनने तथा निन्दा सुनने का होय तो० १३ प्र० रोगी किस कर्म से होय? उ० गूलर ( उद्म्वर ) आदि फल खाय तथा चूहे घींस पकड़ने के पिजरे बेचे तो॰ १४ प्र० बहुत मोटी स्थूल देह पावे किस० उ० शाह होके चोरी करे तथा शाह का धन चुरावे तो० १५ प्र० कोड़ी किस कर्म से होय? उ० बन मे आग लगावे तथा सर्प को मारे तो० १६ प्र० दाह ज्वर किस कर्म से होय? उ० ऊठ बैल गधे घोड़े के ऊपर 'ज्यादा वोझ

लादे तथा शीत वा गर्मी में रक्ले भूले प्यासे रक्ले तो०

१७ प्र० तिरसाम अर्थात चित्तभूम किस कर्म से ?

ड॰ ऊंची जाति व गोत्र का मान करे तथा छाना (छान्हा) अनाचार मद्य मांसादि भक्षण करके मुकरे तो॰

१८ प्र० पथरी रोग किस कर्म०

ड॰ कन्या तथा वहन वेटी माता स्थान स्त्री से विषय सेवे तथा वज्ज कन्द भृन भून खाय तो०

१९ प० स्त्री पुरुष और शिष्य कुपात्र वैरी समान किस कर्म से ?

उ० पिछले जन्म मे उन से निष्कारण विरोध किया होय तो०

२० प्र० पुत्र पाला पोसा मर जाय किस कर्म से? उ० धरोड़ मारी होय तो॰

२१ पर पेट में कोई न कोई रोग चला रहे (होता ही रहे) किस कर्म से ?

उ॰ वचा खुचा स्वा पी के असार (निःसार) भोजन साधु को देवे तो॰

२२ प्र० वाल विधवा किस कर्म से०

उ० अपने पति का अपमान कर के परपाति के साथ रमे तथा कुशीलिनी हो के सती कहावे तो०

२३ प० वैश्या किस कर्म से ?

उ० उत्तम कुल की वहु वेटी विधवा हुए पीछे कुल की लाज से कोई अकर्त्तव्य तो न करने पावे परन्तु सत्संग के अभाव से भोगों की वाञ्छा रक्षे तो०

२४ प० जो जो स्त्री व्याहै सो सो मरे (जिस पुरुप की स्त्री न जीवे) किस कर्म से ?

ड॰ साधु कहा के स्त्री सेवे तथा खागी हुई वस्तु को फिर ग्रहे तथा खेत में चरती हुई गौ को त्रासे॰

२५ प्र० नपुंसक किस कर्म से ? उ० अति कूट (महा छल) कपट करे तो०

२६ प० नर्क गति में जाय किस कर्म से ? उ० सात कुन्यसन सेवे तो० २० प्र० धनाढ्य किस कर्म से ? उ० सुपात्र को दान दे के आनन्द पानै तो० २८ प्र॰ मनोवाञ्छित भोग मिले किस ॰ ? उ० परोपकार करे तथा वडों की टइल करे तो० रूपवान किस कर्म से ० ? २९ प्र० उ० तपस्या करे तो० ३० प्र० स्वर्ग में जाय किस कर्म से? उ० क्षमा, द्या,तप, संयम, करे तो० इति अथाष्टम ब्रतम् ।। तथा तृतीय उण त्रत प्रारम्भः ॥ तृतीय ग्रण ब्रत में अन्ध दण्ड अर्थात नाहक्क कमे बंध का ठिकाना, तिस का त्याग करे। वह अनर्थ दण्ड ४ चार प्रकार का है सो:-१ प्रथम अवज्झाण चरियं सो आर्त ध्यान अर्थात् १ मनोगम पदार्थ के न मिलने की

चिन्ता। २ अमनोगम पुदार्थ मिलने की चिन्ता । ३ भोगों के न मिलने की चिंता । और ४ रोगों के मिलने की चिन्ता का करना ॥ २ ॥ दूसरा रुद्र ध्यान अर्थात् १ प्रथम हिंसानन्द । सो हिंसा रूप कर्म के विचार में ध्यान होना जैसे कि मेरी सौकन तथा सौकन का प्रत किस उपाय से मारा जाय और कब मरेगा तथा मेरी स्त्री रोगन है वा कुरूपा कलहारी है सो कब मरेगी और यह बूढ़ा बूढ़ी कब मरेंगे तथा मेरे वैरी का नाश कब होगा और वैरी के शोक (सोग) कब पड़ेगा तथा वैरी के घर में तथा खेत में आग कब लगेगी इत्यादि ॥ और २ दूसरे मृषानन्द । सो झूठ बोलने के तथा झूठा कलंक देने के उपाय विचार रूप ॥ और ३

तीसरे चौर्यानन्द । सो चोरी के छल के विश्वास में देन के प्रसंग ठगी करने के उपाय विचार रूप ॥ और ४ चौथे संरक्षणा-नन्द । सो धन धान्य के पैदा करने के तथा धन धान्यकी रक्षा करने के हिंसाकारी उपाय विचार रूप । अर्थात् चूहे धान आदिक खाते हैं तो बिही रख लें इत्यादि। सो ये आर्त ध्यान और रुद्र ध्यानध्यावने में अनर्थअर्थात नाहक्क कर्म बन्ध हो जाते हैं ताते "निश्चय नय को मुख्य रख के संतोष करना चाहिये यथा होनहार ना मेटे कोय, होनी हो सो होई हो" इति वचनात्॥ अथ २ दूसरा अनर्थ दण्ड । प्रमादाचरण । सो प्रमाद ५पांच प्रकार का है तिस का आचरण सो प्रमादाऽऽचरण

होता है। सो १ प्रथम निद्रा प्रमाद, सो वे मर्यादा वख़त बे वख़त सो रहना यथा निदा ४ प्रकार की है ॥ १ स्वल्प निद्रा । २ सामान्य निद्रा ।३ विशेष निद्रा । ४ महा निद्रा ॥ १ स्वल्प निद्रा । सो ७ पहर जागना और १ पहर सोना तिस को उत्तम पुरुष कहते हैं। और दूसरे सामान्य निद्रा सो ५ पहर जागना और ३ पहर सोना तिस को मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरे विशेष निद्रा सो ४ पहर जागनाऔर ४ पहर सोना तिस को जघन्य नर अर्थात् नीच नर कहते हैं। और महा निद्रा सो तीन पहर जागना और ५ पहर सोना तिस को अधम नर क-हते हैं, परन्तु रोगादि कारण की बात न्यारी

है और सूत्रों के विषय ५ प्रकार की निद्रा और भाव की कही है। सोई जो धर्म कार्य के निमित्त जागना है सो उत्तम है औरजो धर्म कार्य सामाजिकादि के वक्त में रहना सो अनर्थ दण्ड है क्योंकि नींद के वश हो के नाहक्क सामाजिक आदि का लाभ खो देना है इति ॥ और २ विकथा प्रमाद सो स्त्री के रूप आदिक की कथा करनी और देशों के खाने पक्वान व्यञ्जन आदिक की कथा और देशों के चालचलन आदि चोरों की जारों की राजाओं की कथा और तेरी मेरी बातें करनी नाहक्क गाल मारे जाने बेफायदे और शास्त्र स्तोत्र का स्मरण न करना तथा अवतारों के नाम न लेने इत्यादि ॥ और ३ तीसरे विषय प्रमाद

सो वाग वगीचे नाटक चेटक राग रंगदेखने को जाना और पराए वर्ण गंध रस, स्पर्श देख के इलसना कि आहा। क्या अच्छा है हमकों भी ऐसे ही चाहिये॥ इत्यादि और फांसी आदिक लगते हुए पीड़ित पुरुष को देखना क्योंकि वहां ऐसे परिणाम होने का कारण है कि कब फांसी लगे और कब घर को जायें इत्यादि ॥ और ४चौथे कषाय प्रमाद । क्रोध में नाहक जलना और मान में नमेवना और माया अर्थात दगाबाजी यानि छल से बात घड़नी और लोभ संज्ञा में प्रव-र्त्तना जैसे कोई अकल का अन्या और गांठ का पूरा आजाय इत्यादि और ५ पांचवें आलस्य प्रमाद सो यर दर्शन करने का और व्याख्यान सनने का आलस्य जैसेकि

भ्रप पड़ती है अब कौन जाय और सामा-जिक करने का आलस्य कि अब तो गर्मी पड़ती है तथा शीत पड़ता है ॥ कीन समा-यक करे और साध को आहार अर्थात् भिक्षा देने का आलस्य करे कि अरे अमुक तूही दे दे मैं तो लेटा पड़ा हूं इत्यादि । तथा घी, तेल, तथा आचार का बर्तन, ग्रड्, शहत का बर्तन भिगोई हुई खलका वर्तन तथा वक्खल (बङ्गल) जो उरले परले यानि जुंठ खूंठ के पानी का वर्तन, उघाड़ा (नंगा) पड़ा हुआ होय तो उसको आलस्य करके दके नहींसो आलस्य प्रमाद में नाहक कर्म बन्ध जाते हैं क्योंकि अनेक जन्तु स्थूल सूक्ष्म पूर्वक भाजनों में गिर २ के डूब २ के मर जाते हैं इत्यथ इति दितीयानर्थ दंडः ॥ २ ॥

३ अथ ३ तीसरा अन्ध दण्ड पाप कर्मोंपदेश । सो अपने मतलब बिना हर एक पास पड़ोसी आदिक को ऐसे कहना कि अरे तेरे बछड़े बड़े होगये हैं इनको बिधया करा ले तथा तेरी गाय, घोड़ी स्यानी होगई हैं इनको (गर्भ) गव्मन करा लेतथा तेरी बेटी स्यानी होगई है इसको व्याह दे तथा और आंम आमलेआदिक बहुत विकने आये हैं सो तुम बैठे क्या करते हो जाओ ले आओ आचार गेर लो अब तो सस्ते मिलते हैं तथा ओर तेरे खेत में झाड़ियें बहु-त होगई हैं तथा बाड प्रानी होगई है, सो इसको फ़ुंक दे इत्यादि। इति तृतीयानथे दंडः।३। ४ चौथाअनर्थ दण्ड, हिन्सा प्रदान । सो १ हरू। २ मृसल । ३ चकी। ४ चर्ला

५ दांती । ६ कुहाड़ा । ७ घीयाकस । कांटा डोल निकालने का । ९ कोहलू इत्यादि तथा शस्त्र की जाति तथा टोकना कडाहा आसमाना इत्यादि उपकरण अपने वर्तने से ज्यादा रखने, सो विवेकवान रक्खे नहीं क्योंकि ज्यादा रक्षेगा ते हर एक मांगके ले जायगा तो वह लेजाने वाला उस उपकरण से काय हिन्सा रूप आरम्भ करेगा तब उसको आरम्भ का हिस्सा आवने से नाहक कर्म बन्ध होंगे इत्यर्थः ।

इस ४ चार प्रकार के अनर्थ दण्ड का बुद्धिमान पुरुष त्याग करे यावज्जीव तक तो फिर ऐसे न करे ॥ १ प्रथम कंदर्घ्य सो हांसी बिलास उद्घा (मश्करी) काम बिकार के दिपाने वाले गीत राग रागनी दोहा छन्द

इत्यादि निरर्थक चित्त मलीन करने के और शोक (सोग) पैदा करने के कारण हैं सो न करे और २ दूसरे क्रकच सो भंड चेष्टा जैसे कि काणे की, अन्धे की, लंगड़े की, गूंगे की, खाज आदि रोगी की नकल करनी यानि वैसे ही बन के दिखाना फिर हड़ हड़ करके हंसना और औरों को हंसाना अथवा और तिलस्मात् इन्द्रजाल करके कुतूहल करना तथा ख्याल तमाशे सांग नाटक का देखना तथा चौपड गंजफा गोली कौड़ी से खेलना इत्यादि निरर्थक काल का और काज का विगोवना है क्योंकि इस में कुछ लाभ का कारण नहीं है तस्मात कारणात भंड चेष्टा न करे, और ३ तीसरे मुखारि (सो) नाहक गाली देनी यानि गाली बिना

न करना तथा माता पिता और शाह का और विद्या एरु का और धर्म का सामना करना कडुआ बोलना और निन्दा करनी तथा देवग्ररु धर्म की कस्म-**खानी और तूं २ क्या है २ इत्यादि निरर्थक** कलह का करना सो न चाहिये ॥ और ४ चौथे संयुक्त अधिकरण (सो)पापकारी उपकरण पूर्वकछाज छाननी, हल, मुसल आदिक बहुत रखने सो रक्खे नहीं । और ५ पांच में उप-भोग्य परिभोग्य अतिरिक्त सो खानेकी पीने की पहरने की वस्तु पै बहुत गिर्द होना अर्थात बहुत मोह करना और अनह़ई वस्तु की चाह करनी जैसे कि मेरे पड़ोसी की दुकान हवेली स्त्री आदिक क्या अर्च्छी है आह मेरे असी २ क्यों न हुई, मुझे भी असी

चाहिये इत्यादि तीत्र अभिलाषा करनी न चाहिये । इति तृतीय गुण व्रतम् ॥ अथ १ प्रथम शिक्षा ब्रत प्रारम्भः प्रथम शिक्षा ब्रत में समायक करे सो समायक की विधि द्रव्य भाव रूप लिखते हैं १ प्रथम तो अपने सोते हुए ही सूर्घ्य न उगावे अर्थात सूर्य उगने से पाहले दो चार घड़ी पिछली रात लेके प्रभात समय में उठे बाधा (पीड़ा) हटजाय पीछे शुचि वस्त्र धारण करके पोषध साल अर्थात एकान्त स्थान चौबारा आदिक में फल फूल कच्चा आदि वार्जित स्थान का रजोहरण तथा सण की नर्म कुड़ी (बुहारी) से पडिलेहणा (प्रमा-र्जन) करे अगीर जो प्रमार्जन करते २ ईंट रोड़ा आगे आजाय तो उसे गरड़ाये ही न

जाय एकांत उठा के रख देवे और जो कूड़ा कचरा निकले उसे फैला के देखे क्योंकि कीड़ी आदिक जन्तु रेत में दबी न रहजाय और जो कीड़ी आदिक निकले उसे एकांत करके कचरे को बुसरा देवे ॥ फिर ईर्या वहीं पड़िकम्मे फिर ४ चार प्रकार की समायिक करे सो द्रव्य थकी १। खेत्र थकी २। काल थकी ३। भाव थकी ४। तेद्रव्य थकी समा-यिक १ तथा २ इत्यादि ॥ सेत्र समायिक लोक प्रमाण ॥ काल थकी समायिक २ घड़ी तथा ४ घड़ी इत्यादि ॥ भावथकी समायिक (सो ) शांति प्रमाण सर्वे भूत आत्म वुल्य शत्रु मित्र सम इत्यादि० अथवा ४ चार प्रकार के समायक की शुद्धता सो १ द्रव्यथकी २ खेत्र थकी

३ काल थकी ४ भावथकी ते द्रव्य थकी स-मायक शुद्ध सो समायक का उपकरण शुद्ध अर्थात् आसन शुद्ध रक्षे जैसेकि बहुत करड़ा तप्पड़ आदिक का न रक्षे क्योंकि कोई मकड़ी आदिक जीव मसला न और बहुत नर्म नमदादि का भी न रक्षे क्योंकि कोई प्रवींक्त जीव फस के न मर जाय ।। सो लोई तथा कम्बल तथा बनात तथा और सामान्य वस्त्र का आसन रक्खे और पत्थर आदिक की भारी माला न स्क्ले सूत की तथा काष्ट की माला सो भी हलकी होय तो रक्षे और पूंजनी अन उपूर्वी पोथी शुद्ध रक्षे १ खेत्रथकी समायक शुद्ध सो पूर्वक एकांत स्थान समायक करे अपितु नाटक चेटक के स्थान तथा चूल्हे चकी

पास न करे क्योंकि नाटक चेटक रागादि देखने सुनने से शायद श्रुति समायक से निकल जाय और चूल्हे चक्की के पास सुचित का संघट्ट होजाय तथा बाल बच्चे के आर जार से चित भंग होजाय इत्यर्थः २॥ और कालथकी समायक शुद्ध सो लघु बडी नीति की बाधा का काल न होय तथा राजादिक के बुलावे का यानि कचहरी जाने का काल न होय क्योंकि चित व्याकुल होजायगा कि कब समायक पूरी होय और कब जाऊं इत्यर्थः ॥ ३ ॥ और भाव शुद्ध सो पूर्वोक्त भाव का शुद्ध रखना इति ॥

अथ समायक का पाठ विधि सहित लिखते हैं।। प्रथम १ तो देव एरु को खड़ा होके नमस्कार करे प्रत्यक्ष होय तो प्रत्यक्ष

और जो प्रत्यक्ष न होय तो देव ग्रह की तर्फ़ भाव अर्थात् श्रुति से नमस्कार करे ॥ यथा तिखुतो अयाहिणं पयाहीणं करि करिबन्दा-मित्ता नमोस्सामी सकारेमी समाणेमी कलाणं मंगलं देवियं चेइयं पज्जवास्सामी मत्थ एण बन्हामी ॥९॥ इति॥ अथ बीज मंत्रम् ॥ नमो अरिहंत्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिआणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोप सब्ब साहणं, एसो पंचनमकारो, सब्ब पाव-प्याणासणो मंगलाणं च सब्वेसिं, पढ्मं हवई मंगलं ॥ १ ॥ एहना ९ पद ८ संपदा ६८ अक्षर जिस में ७ अक्षर ग्ररु और ६१ अक्षर लघु इाति ॥

अरिहंतो में देवो जाव जीव सुसाहूणं

गुरुणं जिन पनत्तं तत्तं ए समत्तं में गहियं।

पंचिदि असंवरणो, तह नवं विहवं भवेर ग्रतीधरो, च उविह कसाय मुक्को, इ अ अठा-रस्स गुणेहिं संज्जुत्तो, १ पंचम हब्बय जुत्तो पंचिवहायार पालण समत्थो, पंच समिड तिग्रत्तो, छत्तीस गुणो गुरुमज्झ २ ॥

अथ समायक अंगीकार करने का प्रथम १ पाठ । इच्छा कारेण संदिसह भगवन इरिआव हिअं पडिकमामि इच्छं इच्छामि पडिकमिउं १ इरिआवहिआए विराहणाए गमणा गमणे ३ पाणकमणे बीअक्रमणे हरि अकमणे उसाउत्तिंग पणगदगमट्टी मकडा संताणा संकमणे ४। जे मे जीवा विराहिआ ५ । एगिंदिआ बेइंदिआ ते इन्दिआ चउ-रिन्दिआ पंचिन्दिआ ६। अभिहुआ वीत्तआ लेसिआ संघाइआ संघट्टिआ परि आविआ

किलामिआ उद्दविआ ठाणा उठाण संकामिआ ज्जीविआउ ववरीविआतस्स मिच्छामि दुक्कड़ं ७ ॥ २ ॥ तस्य उत्तरी करणेणं पायच्छित्त करणेणं बिसोही करणेणं विसल्ली करणेणं पावाणं कम्माणं निग्घायणद्वाए ठामि का उस्सग्गं अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डएणं वासय-निसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाए सुहुमेहिं अंग संचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिठिसंचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिउं हुज्जमेकाउसग्गो ज्जाव अरि-हंत्ताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं नपारेमिताव-कायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पणं वोसि-रामि ३ ॥ यह पाठ कहके ध्यान धारे इम लोगस्सउज्जो अगरे, धम्म तित्थयरेजिणे,

अरिहंते कित्तइस्सं चउवीसंपि केवली ॥१॥ रसभ मञ्जिअंच वन्दे, संभवमभिनन्दणं च । सुमिणं च, परमप्यहं, सुपासं जिणं च चन्द-प्यहं बन्दे ॥२॥ सुविहिंचपुप्फदन्तं, सीअल सिज्जंस वासुपुञ्जं च, विमलमणन्तं च जिणं, धम्मंसंतिं च बन्दामि ॥ ३ ॥ कुन्धुं अरं च मर्छि, बन्देमुणिसुब्बयं नामिजिणं च, बन्दामि रिट्ठनेमि, पासंतह बद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए अभिथुआ, विहुअर यमलापहीण जर मरणा, च उबीसं पिजिणवरा, तित्थयरामे पसी-अंतु ॥ ५ ॥ कित्तिअबन्दिअ महिआ, जेते लोगस्स उत्तमासिद्धा, आरोग्ग बोहिलाभं, समाहिवर मुत्तमंदिंतु ॥ ६ ॥ चन्देसुनिम्म-लयरा, आइचेसुअहिअंपया सगरा सागर वर गम्भीरा, सिद्धा सिद्धिममिदसंतु । ७ । ४

इस पाठ के पद २८ संपदा २८ दडणक७ गुरु अक्षर २८ लघु अक्षर २३२ एवं सर्व २६०। सो इस पाठ को ध्याना रूदं होके मन में स्मरण करे फिर "नमो अरिहंताणं" यह शब्द प्रकट कहके ध्यान खोलले और फिर ध्यान खोलके इसी पाठ को प्रकट कहे।। और फिर देवगुरु को पूर्वक नमस्कार करके समायक लेने की आज्ञा लेवे और फिर समायक लेने का यह पाठ पढ़े।। यथा करेमि भंते समाइयं सावज्जजोगं पचक्वामी जाव निअमं महूरत १ तथा २ पज्जुवासामि दुवि-हंति विहेणं नकरेमि नकारवेमि मणसा वायसा कायसा तास्सभंते पडिक्रमामि निंद्दामि गरि-हामि अप्गाणं बोसिरामी ॥ ५॥ इस पढि: से सामाजिक वंत होकर फिर

नमोस्तु० पाठ पढे ॥ नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं ॥१॥ आइगराणं त्तित्थयराणं सयं संबुद्धाणं ॥२॥ पुरिस्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिस वर पुण्डरी-आणं पुरिस वरगन्ध हत्थीणं ॥ ३ ॥ लोय-त्तमाणं लोग नाहाणं लोग हिआणं लोग पईवाणं लोग पज्जो अगराणं ॥४॥ अभय दयाणं चक्ख दयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं बोहि दयाणं ॥५॥ धम्म दयाणं धम्म देसयाणं धम्म नायागाणं धम्म सारहीणं धम्म वर चाउरन्त चक्कवद्वीणं ॥६॥ दीवो ताणं सरण गइ पइहा अप्याहि हय वर नाणं दंसण धराणं विअह छउमाणं ॥ ७॥ जिन्नाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोअगाणं ।।८।। सञ्बन्नूण सञ्ब दरिसीणं सिव मयल

मरुअ मणंत मक्खय मब्बा वाह मपुणं रावति सिद्धि गइ नाम धेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं ॥ ९ ॥ ६ इस पाठ के पद ३० संपदा ९ ग्ररु अक्षर ३० लघु अक्षर २४४ सर्व अक्षर २७४ ॥

इस पाठ को जीमणा (सज्जा) गोडा निमा के और बामां ( खब्वा ) गोडा खड़ा करके और दोनों हाथ जोड़ के वामें गोड़े पर धरके पढ़े और फिर दूसरे इसी पाठ को पढ़े परन्तु अन्त के दूसरे पद को ठाणं सपा-वियो का मिस्स असे कहे क्योंकि प्रथम पाठ में तो सिद्धों को नमस्कार होती है और दूसरे पाठ में अरिहंतों को नमस्कार होती है इति॥ इस विधि से समायक के काल की मर्यादा तक समायक वन्त होके विचरे और

जो प्रति क्रमणा अर्थात् पडिक्रमणा आता होय तो पडिक्रमणा करे ॥ और देवग्ररु धर्म की स्त्रति रूप पाठ करे और धर्म चर्चा करे परन्त्र समायक में निन्दा विकथा संसारी कार विहार नाते रिश्ते का जिकर न करे।। फिर समायिक की मर्यादा पूर्ण हुए थके समायक पारणे में प्रथम इच्छा कारण का पाठ और तसोत्तरी का पाठ पढ़के लोगस्स उज्जो यगरे का पूर्वक ध्यान करे फिर समायक पारणे का पाठ पढ़े सो यह है समायिक ब्रत के विषे जो कोई अतिचार लागा होय ते में अलोउं मण दुप्पड़िहाणे वय दुप्पड़िहाणे का-यद्धपड़िहाणे सामाइयस्स अकरणयाए समाइ-यस्स अणवद्भियस्स करणया तस्समिच्छामि दुक्तहं ७ और इस पाठ की भाषा और तरह

से भी है परन्तु यह पाठ सूत्रानुसार ठीक है ॥ और फिर दो वार पूर्वक विधि से " नमोत्थुणं " पढे ॥ इति समायक विधिः और जो समायक पडिक्रमणे का अवसर न होय तथा समायक पडिकमणा आवता न होय तो थोड़े काल का आश्रव का त्याग अर्थात् संवरही करले अथवा एक दो नव-कार की माला ही पह लेवे और चौदह नेम का स्वरूप जानता होय तो चौदह नेम यथा शक्ति से करे जैसे कि मैं १ आज इतने सुचित्त उपरंत न खाऊंगा और २ इतने के उपरन्त न खाऊंगा इत्यादि । अथवा आज भाड़ का भुना न खाऊंगा, अथवा इतनी हलवाई की दुकान के उपरन्त वस्तु न खरी-ढूंगा, अथवा आज अमुक वाणिज्य न करूंगा,

अथवा आज ब्रह्मचारी रहुंगा इत्यादि । अथवा १८ अठारह प्रकार के पाप के स्वरूप को जान के फिर यथा श्रद्धा १ दिन तथा दो चार आदि दिन को पूर्वक पापों में से कई एक पापों का त्याग करे सो अठारह प्रकार के पापों के नाम ॥ १ प्राणाति पात ॥ जीव हिंसा २ मृषावाद ॥ ३ अदत्ता दान ॥ ४ मैथुन॥ चोरी स्त्रीसंग झंट ५ परिग्रह ॥ ६ कोघ ॥ ७ मान ॥ ८ माया ॥ धनसंचय क्रोध मान दगावाजी ९ लोम ॥ १० राग ॥ ११ देप ॥ १२ कलह ॥ वैर लोभ **भी**ति लड़ाई १३ वलान ॥ १४ पिशुनता ॥ १५ परप्रवाद ॥ चुगलखोरी कलंक लगाना परिनन्दा

से भी है परन्तु यह पाठ सूत्रानुसार ठीक है ॥ और फिर दो वार पूर्वक विधि से " नमोत्थुणं " पढे ॥ इति समायक विधिः और जो समायक पडिक्रमणे का अवसर न होय तथा समायक पडिक्रमणा आवता न होय तो थोड़े काल का आश्रव का त्याग अर्थात् संवरही करले अथवा एक दो नव-कार की माला ही पह लेवे और चौदह नेम का स्वरूप जानता होय तो चौदह नेम यथा शक्ति से करे जैसे कि मैं १ आज इतने सुचित्त उपरंत न खाऊंगा और २ इतने के उपरन्त न खाऊंगा इत्यादि । अथवा आज भाड़ का भुना न खाऊंगा, अथवा इतनी हलवाई की दुकान के उपरन्त वस्तु न खरी-दूंगा, अथवा आज अमुक वाणिज्य न करूंगा,

की स्त्री को धर्म कार्य में प्रेरे कि तुम समा यक, संवर करो और प्रथम तो शास्त्री अक्षर सीखो क्योंकि आर्य धर्म शास्त्री सीखे बिना प्राप्त होना मुश्किल है तस्मात् कारणात बेटा बेटी को प्रथम शास्त्री सिखानी चाहिये और ९ नौ तत्वों का स्वरूप सीखो जैसे कि ९ नौ तत्व का नाम ॥

१ प्रथम जीव तत्व । सो जीव चैतन्य अरूपी अविण्डत अविनाशी है, जीव कर्म को कर्ना है और कर्म को भोक्ता है जीव सुख दुःख का वेदी है और अनादि है जीव संसारी है जीव ही को मोक्ष प्राप्त होता है।। २ दूसरा अजीव तत्व। सो अजीव जड़

रूप अचैतन्य और अरूपी और रूपी भी है अजीव कर्म को कर्चा नहीं और भोक्ता नहीं १६ रतारत ॥ १७ माया मोस ॥ १८ हसना रोना भेषधारी मायावी खुशीदिलगीरी तथाछल सहित झूंठ

मिथ्या दर्शन सल्य ॥ इति मिथ्या रूप समदृष्टि के विषय में भ्रम रूप सल्य

२ शिक्षा और फिर सूर्य्य उगे पीछे समायकादि पूर्ण हुए पीछे माता पिता को और बड़े भाता को बड़ी भौजाई, बड़ी बहन को नमस्कार करे और सुख साता प्रछे और उन को धर्म कार्य में प्रेरे कि तुमने आज समायक करी अथवा नहीं और नगर में जो साधू तथा साध्वी विराजमान हों उनसे असे कहे कि तुम दर्शन करो और व्याख्यान सुनो क्योंकि मनुष्य जन्म का यही फल है और स्त्री को तथा पुत्र पुत्री को तथा पुत्र

की स्त्री को धर्म कार्य में प्रेरे कि तुम समा यक, संवर करो और प्रथम तो शास्त्री अक्षर सीखो क्योंकि आर्य धर्म शास्त्री सीखे बिना प्राप्त होना मुश्किल है तस्मात् कारणात बेटा बेटी को प्रथम शास्त्री सिखानी चाहिये और ९ नौ तत्वों का स्वरूप सीखो जैसे कि ९ नौ तत्व का नाम ॥

१ प्रथम जीव तत्व । सो जीव चैतन्य अरूपी अखिण्डत अविनाशी है, जीव कर्म को कर्ना है और कर्म को भोक्ता है जीव सुख दुःख का वेदी है और अनादि है जीव संसारी है जीव ही को मोक्ष प्राप्त होता है।।

२ दूसरा अजीव तत्व । सो अजीव जड़ रूप अचैतन्य और अरूपी और रूपी भी है अजीव कर्म को कर्चा नहीं और भोक्ता नहीं अजीव सुख दुःखका वेदी नहीं अजीव अनादि हे अजीव परमाणुं पुद्गल संसार स्वरूप है। ३ तीसरा पुण्य तत्व । सो पुण्य अर्थात् सुकृत परोपकार दानादि रूप करना द्रहेला और भोगना सुहेला जैसे बीमार को पथ्य करना दुहेला जो पथ्य करे तो खुखी होय॥ ४ चौथा पाप तत्व । सो पाप हिंसा मिध्यादि रूप करना स्रहेला और भोगना दुहेला जैसे बीमार को ऊपध्य करना सहेला जो कुपध्य करे तो दुःखी होय ॥ ५ पांचवां आश्रव तत्व । सो आत्मा रूपी तलाव और आश्रव रूपी नाले जिस के द्वारा पुण्य पाप रूपी पानी आवे तिस को आश्रव कहते हैं। ६ छठां सम्बर तत्व । सो आत्मा रूपी तलाव आश्रव रूपी नाले जिस को वन्धन समान सम्बर अर्थात् हिंसादि आरम्भ का त्यागना ।

७ सातवां निर्जरा तत्व । सो जप, तप करके पिछले करे हुए कमों को क्षय करे तिस को निर्जरा कहते हैं ॥

८ आठवां बन्ध तत्व । सो आत्म प्रदेशों के ऊपर कर्म रूप पुर्गल लगे क्षीर नीर के दृष्टान्त जीव और कर्म के मेल को बन्ध कहते हैं।।

९ नवमा मोक्ष तत्व । सो सम्बर भाव करके नये कर्म बान्धे नहीं और पहिले करे हुए कर्मों को निर्जरा करे तव शुभाशुभ कर्म के बन्ध से मुकावे तिस को मोक्ष कहते हैं॥ इति ॥

इस विधि से विस्तार सहित यथा सूत्र नौ तत्वों का बोध करो क्योंकि बुद्धि पाने का यही सार है:-यथा खोकः। बुद्धेः फलं तत्व विचारणञ्च, देहस्यसारं व्रतधारणञ्च । अर्थस्यसारं कर पात्र दानं, वाचा फलं प्रीति करं नराणां ॥ १॥ अस्यार्थः ॥ जो इस लोक में प्राणी को ४ चार वस्तु विशेष बहुभ हैं सो १ बुद्धि २ बल ३ धन और ४ उचित बचन परन्तु यह ४ चार वस्तु पुण्य योग से प्राप्त होती हैं। सो भो भव्य ! जो तुम को पूर्वक चार वस्तु प्राप्त हुई हैं तो इन को निष्फल मत करो जैसे कि बुद्धि को चाड़ी चुगली में और बल को वेश्या आदि व्यस्न में और धन को रांड, झगड़े तथा जूआ आदि में और बचन को गाली गलोज

में मत खोवो अपितु इन को सफल करो यथा बुद्धि फल पूर्वक ९ नौ तत्वों का विचारना और देह की श्रेष्टता, व्रत उपवास और पोषध का धारण करना जैसे कि एक वर्ष के ३६० दिन होते हैं सो जो एक दिन रात निर्जल व्रत करे तो १०००००००० हज़ार किरोड़ वर्ष के नर्क के बन्धन तोड़े और जो सर्व आरम्भ को त्याग के एकान्त धर्म स्थान में वैठ के समाधि सहित पोषक पूर्वक व्रत करे तो असंख्यात गुणा फल होय तथा आज कल कलिकाल में १०० वर्ष की उमर प्रकट है सो १०० सी वर्ष के ३६००० छतीस हजार दिन होते हैं तो हे भव्यपुरुषो! एक दिन तो सफल करो और १ दिन रात के ८ पहर होते हैं तो १०० वर्ष के दो लाख

अठासी हज़ार पहर हुए जो १ पहर का व्रत करे तो पूर्वक १००० वर्ष के नर्क के बन्धन तोड़े और १ दिन रात के ३० महूर्त अर्थात् द्रिघड़िये होते हैं तो १०० वर्ष के दस लाख अस्सी हजार महूर्त हुए सो जो दो घड़ी का व्रत करे तो पूर्वक १०० वर्ष के नर्क के बंधन तोड़े और १ महूर्त में ३७७३ सैंती सौ तिहत्तर खासोच्छ्वास होते हैं तो १०० वर्ष के चार सौ सात किरोड़ अठतालीस लाख चालीस हज़ार खासोच्छ्वास हुए सो जो एक खासोच्छ्वास भी शास्त्रादि सनते परम वैराग्य में आजाय तो भी जन्म कृतार्थ होजाय और तपः फलस्य किं कथनम् । सो हे बुद्धिमान् पुरुषो ! बल पाने का यही सार है जो तप का करना और धन पानेका यही

सार है जो अभय दान सुपात्र में दान का देना । और वचन बोलने का यही सार है जो हितकारक प्रीति का पैदा करना, यथा। वचन२ सब कोई कहे, बचन के हाथ न पांव, एक बचन औपिध करे, एक जो घाले घाव, ॥ श्लोक ॥ येषां न विद्या न तपो न दानं, नंचापि शीलं न गुणो न धर्मः । ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मानुष्य रूपेण मृगा-श्चरन्ति ॥ १ ॥ और फिर देखिये कि हर एक मनुष्य अपने २ असे वैसे नियम में भी उद्यम कर लेते हैं यानि जोहड़ तालाव आदि में गोते गाते लगा लेते हैं वा वेल पाति फल फूल तोड़ के मूर्ति पे चढ़ा देते हैं वा घड़ियाल घण्टा नगारा पै चोट लगादेते हैं वा उधर रोज़ा उधर निमाज़ उधर जीवघात

कर देते हैं और तुम सत्य दया धर्म पाकर कुछ तो २ घड़ी मात्र नियम करो ॥ जो तम हमारे असे यत्न सहित उत्तम क़ल में पैदा होके तन, धन का लाभ न लोगे अर्थात जीव यत्न न करोगे और सत्य शील दानादि शुभ कर्म न करोगे तो और क्या मलेछों के कुलों में करते जहां प्रातः काल से सायंकाल तक अशुभ कर्म हिंसा झुठादिक ही में जाता है ! जैसे कि भाठ झोंकने में तथा घास खोदने में तथा जाल गेरने में तथा मुर्ग़ादि पालने में और पाल के मारने में इत्यादि और अनेक अन्याय कर्म करने में तथा पराई नौकरी ऊञ्च नीचादि में बीतता है इत्यर्थः । सो हे पुत्र ! हे बहु ! तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो असी उत्तम कुल

आदिक सामग्री मिली है तो फिर अब तप दया दान आदि लाभ छुटो और विना पूञ्जे प्रलेहे चृल्हा चक्की न वर्ती और घुणां हुआ अन्न न पीसो पिसाओ और घुणी हुई लकड़ी न बालो और दाल चावलों का घोवन तथा चावलों का माण्ड और थाली आदि की जुंठ मोरी में मत गेरो। क्योंकि मोरी के पहिले कीड़े तो दग्ध हो जायंगे और और नये पैदा हो जायेंगे और चूल्हे के मकान ऊपर चन्दोआ चहर तान लो क्योंकि कोई जीव जन्तु पड्जाय तो उस जीव के प्राणों का नाश हो जाय और अपनी रसोई मोजन पानी विगड़ जाय तस्मात् कारणात् चौंके के मकान में चहर जरूर ताननी चाहिये। अरे ! हे वेटा ! तुम

शौक के वास्ते तो बैठकों में खुब चहर चान्दनी तानते हो और दया के निमित्त चुल्हे पर चन्दोआ नहीं ताना जाता है, और खुला दीवा न रक्खो क्योंकि खुले दीवे में अनेक पतङ्ग आदि जन्तु पड़ के मर जाते हैं, और ढके हुए दीवे अर्थात् लाल्टैंन आदिक में दो प्रकार के फायदे हैं एक तो लौकिक और दूसरा लोकोत्तर सो लोकिक में तो मकान काला नहीं होता और चुहा वत्ती न लेजाय जो बुगचे आदिक में आग न लगे और फूल तथा स्याही गिर के किसी पै पड़े नहीं और लोकोत्तर में जीव होने से दया धर्म होता है और बिना छत्ते मकान में भट्ठी न करो और जो करो तो पूर्वक अनर्थ जान कर आस्मानादिक का

यत्न करो और सूर्य्य उगे विना लीपै नहीं और दूध विलोवे नहीं और रसोई का सीधा सोधे विना वर्ते नहीं और सीधे में अनछाना पानी वर्ते नहीं और कल का पानी घड़ों का वल्या हुआ आज वर्ते नहीं और जो वर्तना होय तो सुड़के छाने विना वर्ते नहीं क्योंकि त्रस्य जीव पारे आदिक पड़ जाते हैं और छाछ ओर घी विना छाने वर्ते नहीं क्योंकि मकड़ी कीड़ी आदिक का कलेवर पड़ा रह जाता है और नौंणी घी को वर्ण गन्ध रसादि पलटे पीछे खाय नहीं और जो इतनी समझ न होय तो नौंणी वी को रात वासी विल कुल रक्षे नहीं क्योंकि छाछ के संयोग नर्माई के कारण विगड़ जाता है॥ और महीने में वाहर दिन छः तिथि

हरि फल आदिक का त्याग करो । अथवा निभि आंबिल आदिक तप करो । नौकरों को भी शिक्षा करो कि तुम पशुओं को बिना झटके फटके घास दाना आदिक न देवो और पशुओं को भूखे न खखो । और पशु के गले में खेंच के रस्सा न बान्धो और तंग न करो इस रीति परवारी जनों को धर्म कार्य में प्रेरे अपितु ऐसे ही न कहे जाय कि तुम पीसो कातो और यह करो वह करो इत्यादि ॥ ३ ॥ और फिर नगर में साध होय तो उन के दर्शन करे और बन्दना नमस्कारादि सेवा समाचरे और साध पारणा तथा औषधि (भेषज) की चाह होय तो पूछे और पूछ के अपने घर होय तो अपने घर से देवे नहीं तो और घर से विधि मिलवा

देवे और अवसर सहित व्याख्यान सुने और आहार, पानी की विनती करे । और जो साधु नगर में विराजमान न होय तो धर्म स्थान उपाश्रय आदि में साहम्मीवच्छल करे अर्थात साधर्मी भाई इकट्टे हो के धर्म उद्यम करे परन्तु कुछ जात पात का विशेष नहीं है तो फिर साधर्मी भाई किस को कहिये यथा-॥ दोहा ॥ आसा इष्ट उपासना, खान पान पहरान । पर् लक्षण जिस के मिलें, उस को भाई जान ॥ १ ॥ और व्यवहार की वात न्यारी है। और आपस में साधु अथवा साध्वी की सुखं साता की खबर पूछे कि अमुक मुनिराज अथवा अमुकी महा सती जी कौन से क्षेत्र में विराजमान हैं इत्यादि। और अपने क्षेत्र से साधु साध्वी जिस क्षेत्र

को विहार करे उस क्षेत्र के श्रावकों को चिट्ठी आदिक में खबर देवे कि अमुके साधु तथा महा सतीजी ने असुके दिन तुम्हारे क्षेत्र को विहार यानि पहुंचने की श्रुता करी है और ऐसे ही जब साधु तथा साध्वी अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र से पधारे यानि आवें तो उस क्षेत्र वाले श्रावकों को खबर देवे कि अमुक साधु तथा साध्वी अमुक दिन सुख साता से विराजधान हुए क्योंकि रास्ते में निरारम्भ धर्म्भ के अनजान लोगों के ग्रामों में किसी प्रकार का कष्ट परिसह तथा दुःख दर्दादिक उत्पन्न हो के बिलम्ब लग जाय तो दोनों क्षेत्रों वाले उपासकों को ख्याल रहेगा कि रास्ता तो थोड़े दिनों का था, परन्तु अब तक साधु आये नहीं तथा पहुंच

की खबर आई नहीं तो फिर कुछ उद्यम करना चाहिये नहीं तो शायद कुछ हीलणा धर्म की होय इत्यादि । और जो कोई ऐसे कहे कि साधु तो किसी का साहाय्य वांछै नहीं तो उसको ऐसा उत्तर देना चाहिये कि इस में साधु के सहाय्य वांछने का क्या मतलब हे क्योंकि साधु तो सहारा न चाहै परन्तु श्रावक कों तो देवग्ररु धर्म की शुश्रुपा करनी चाहिये अर्थात् खबर सार लेनी चाहिये कि मत कोई हीला होती हो, और कोई उनके खाने पीने को तथा असवारी तो लेही नहीं जानी है और जो देव गुरु धर्म की खनर सार आदि शुश्रुपा ही नहीं करे तो वह श्रावक भव सागर से पार कैसे उतरे ओर वह श्रावक ही काहेका है । और जो

कोई इस बात पै ऐसे तर्क करे कि भला गुरु की तो सेवा भक्ति करली परन्तु अपने देव धर्म की शुश्रुषा कही सो देवअरिहंत कोई अवतार कलिकाल में प्रकट नहीं है तो फिर शुश्रूषा कैसे करी जाय ? उत्तर-अरे ! भाई ! देवधर्म की शुश्रुषा ऐसे कहाती है कि जो कोई भारी कर्मी देव धर्म की निन्दा आदि अपमान करता हो जैसे कि ऋषभादि पर्यत महाबीर स्वामी, क्या जैन के अवतार हुए हैं और क्या जैन का धर्म बताया है, तो उस को खिष्ट करे और ऐसे कहे कि जैन के देव धर्म का स्वरूप शास्त्रों द्वारा और जैन की प्रवृत्ति बमुजिब देखो कि कैसे जैन के अवतार शान्ति दान्ति निस्पृह परम विरक्त

परम तपस्वी होके निरंजन निराकार पद को प्राप्त भये हैं, और कैसा जैन धर्म स्वात्म परात्म हित रूप और निस्पृह क्षमा दया तप रूप फरमाया है परन्तु असे नहीं है कि और मत के शास्त्रों में तथा व्यवहार वमृजिव काम क्रोध में पीड़ित देव जैसे गोपी वलव और गदा धनुपादि शस्त्र धारक और उप-देश आत्म ज्ञान का सो कैसे संभव सो हे भाई! बताओं कि जैन के देव में और धर्म में क्या खोट है, और जो तुम्हारी समझ में कुछ खोट माल्रम होता हो तो हमको वताओ हम उसका निर्णय करवा दें इत्यादि इस रीति से देव धर्म की शुश्रुपा होती है। और फिर श्रावक दुकान पर जाकर वाणिज्य व्योहार रूप कार्य में प्रवेत्ते तो पूर्वक १५

पन्द्रह कर्मादान मांहि ले क्रवाणिज्य न करे और कम तोलना कम मापना न करे और दूसरे का ज्यादा बाणिज्य देख कर झूरे नहीं जैसे कि इस पड़ोसी के तो बहुत आमदनी है और मेरे थोड़ी है ऐसे शोक न करे किन्तु ऐसे विचारे कि जितनी २ पुद्गल की फर्सना होती है उतना २ ही संयोग वियोग होता है ॥ और बेटा बेटी के विवाह में अपने मकदूर (शक्ति) से ज़ियादा धन न लगावे क्योंकि जो कर्ज़ उठाकर शेखी में आके घना ( अधिक ) धन लगा देगा तो फिर पीछे चिन्ता करनी पड़ेगी और दुष्ट ख्यालात हो जायेंगे और अपने नियम धर्म में भी खलल हो जायगा क्योंकि धन के घट जाने से बुद्धि मलीन हो जाती है तस्मात् कारणात्॥

और ५ पराये खुल को और पराये पुत्र को पराई सुरूपा स्त्री को देख के हिरस न करे क्योंकि संयोग वियोग का स्वभाव जाने ॥ ओर यदि अपनी दूकान आदि पर वैठा हुआ किसी सुरूपा पर स्त्री को जाती हुई को देखे तो उसे किसी तरह का ताना वोली वा तनाज़ा न करे क्योंकि जो देखे सो ऐसे जाने कि यह पुरुष पर स्त्री ग्राह्य है अति कर्मादि कर्म वन्ध होजाता है और जो मन की चंचलताई से काम रागादि प्रकट होय क्योंकि रूप की और काम की परस्पर लाग है। जैसे चम्बक पापाण की और लोहे की तो फिर स्त्री की अपावनता विचारे कि अहो ! यह उदारिक देह सर्व ही नर नारि की सात थांतु करके उत्पन्न होती

(सो) ३ धातु पिता के अंग बल से होती हैं हाड १ हाडकी मिंजी २ केश रोम नख ३ । और ४ धातु माता के अंग बल से होती हैं मांस १ रुधिर २ चर्म ३ वीर्य ४॥ सवैया ३१ सा मांस हाड चांम नस मेद गूद बस मज्जा केश शुक्र मिल यह पिंड रच्यो है। सुचि कौन अंश प्रशंश या की करे कौन चांम के सो थैला मैला मैल ही सुं मच्यो है ॥ महारूठो झुण्ठो ढीठ छिन में अपूठा होत लंपट निपट लोभी लालच में लच्यो है ॥ असो राज देह यासें कीजिये कहा स्नेह यासे नेह कर नर कहो कौन बच्यो है ॥ १ ॥ अम्बर अन्प मृग नाभी घन सार घस कुंकम चन्दन घोर खोर आछी कीजिये। चोवा मेद जवाद सुं चरचित्त चारूचित्त अर

गजा संग चंग नासा सुख दीजिये ॥ चंबेली चंपेच तेल मोगरेल केवरेल तिलोछी अंगोछी अछेराज सोंध भीजिये ॥ छिनक सुगन्धि फिर होत है दुर्गीध गन्धि पिण्ड या अपावन से केसें भ्रपतीजिये ॥२॥ सरस अहार सार कीने चार प्रकार पद् रस खुख कार पीति कर पोली है। आछेर अम्बर अनूप आछा-दन कीजे तोख जोप राखियत रतीक रोखी है ॥ नर के हैं नव दार नारि के ग्यारह वहत अशुचि जैसे मधुर की मोखी है।। मेल में सुं घड़ी मदी कांच कीसी कृपी किध अरिण्ड की झफी काय पर खोखी है ॥ ३ ॥ सो जो अंग अंग के अन्तरों में से अंगुली घस के देखों तो मरे कुत्ते कीसी बगल गन्ध आदिक की दुर्गनिध आती है

परन्तु कामान्ध प्राणी काम के पीड़े हुए मिश्रन विषय सुख अंगीकार करते हैं न तो महा अपावान और दुर्गछनीक निर्लज्ज विषय सुख हैं औसे विचार कि कामाध्यवसाय को मोड़े तथा असे विचारे कि जो अपनी घर की थाली में खाके मन की तृप्ति न हुई तो फिर पराई जुड़ी सैणक चाटे सें ति प्राप्त होगी ? तथा औसे विचारे कि शास्त्र भगवती जी में लिखा है कि स्त्री की योनि के मल में संख्यात तथा असंख्यात गर्भेज तथा छमुछम जीव उत्पन्न और मैथुन के काल में विध्वंस प्राप्त होजाते हैं सो असा असंयम जान के विषय भाव से निर्वत्त होजावें तथा विचारे कि धन्य हैं वह सन्त और सती जन

जो विषय सुख को विष्टा के तुल्य जान के मन और दृष्टि कदाचित भी विषय की ओर नहीं करते हैं । सो इस रीति से सन्तोप भाव में प्रवर्तें और इसी रीति से जैन धर्म की प्रभावना होती है क्योंकि जान और अनजान देखने वाले असे कहेंगे कि धन्य हैं यह जेनी लोग जो पर धनको तो धूलि के समान जानते हैं और पर स्त्री को माता के समान जानते हैं यथाऽन्य मत शास्त्रस्य साक्षी श्लोकः "मातृवत् परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्ट्रवत् । आत्मवत् सर्वं भृतानियः पर्याते स वैष्णवः" इत्यादि । परन्तु होल हमाके से तो जैन की अधिकता अर्थात् प्रभावना कुछ नहीं होती है ॥ और ६ पराई रांड झगड़े में पड़े नहीं जैसे कि हर एक के झगड़े में

मुख्तार नामा ले बैठना और अपने सगेभाई को तो विलांद यानि १२ अंगुलि जगह भी नहीं और झगड़े में लाखों रुपया खर्च कर देना इत्यादि ॥

७ वें, धर्म कार्य अभय दानादिक देने में द्रव्य खर्चने का काम पड़ जाय तो अपने से सरे तो आप ही उद्यमवान होय न तो और सह धर्मी भाइयों को प्रेरे कि अमुका धर्म कार्य करना है सो तुम भी यथा श्रद्धा द्रव्य लगाओ क्योंकि संसार सम्बन्धी अनेक कार्यों में कछर स्थल बीज भृत द्रव्य लगाया जाता है और धर्म कार्य तो निर्जरा तथा नीचा स्थल बीज भूत पुण्य पूंजी का उपा-र्जन है सो धर्म कार्य में द्रव्य खर्चने का कंजुस पन करना न चाहिये॥

द कोई रंक दुःखित जन याचक उदर प्रण के लिये रोटी आदि पदार्थ की प्रार्थना करे तो उस का भी अपमान न करे क्योंकि करुणादान भी पुण्य खाते में है और अप-मान करने से दया धर्म की हीलना भी होती है इत्यर्थः ॥

९ फिर रसोई जीमने को घर में आते भये साधु मुनिराज को आहार पानी की विनति करे सो असे कहे कि हे महराज! हमारे पे अनुप्रह करो भवसागर से तारो क्योंकि भाव दृष्टि में तथा रूप समणकुं एपणीक फास्क अहार पाणी पिंडलामतां महा निर्जरा होती है।। और जो पुण्य कहते हैं वह दृब्य दृष्टि

आर जा पुण्य कहत ह वह द्रव्य हिष्ट है उन को परमार्थ की खबर नहीं है क्योंकि पुण्य तो दीन दुःखी आदिक के देने में होता है साधु को देना निर्जरा का हेत है अर्थात पुण्य बन्ध रूप है और निर्जरा मोक्ष रूप है इत्यर्थः ॥

१० और फिर अपने घर में आन के परिवारी जनों को पूछे कि साधु मुनि राज हमारे घर आये कि नहीं और योगवाई मिली अथवा नहीं ? और तुम भाव सहित अहार पानी दिया करो क्योंकि सन्त समागम दुर्लभ होता है। यथा सवैया २३ साः-तात मिलै पुनि मात मिलै सुत भात

मिले युवति सुखदाई ॥ राज मिले सुख मिले शुभ भाग मिलै मन वांछित पाई ॥ लोक

मिलै परलोक मिलै सुरलोक मिलै अमरा

पद जाई ॥ सुन्दर और मिलै सभी सुख

दुर्लम सन्तं समागम भाई ॥ १ ॥ तथा दोहा थन दारा स्रुत लक्ष्मी, पापी के भी होंय । सन्त समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय।१ ११ अपनी थाली पुरसवा के साध के आगमन रूप भावना भावे और स्तोक काल भोजन करने में धेर्य करे अपितु भृखे वंगाली की तरह खाने को मुर्छित न होय । फिर जो पुण्य योग्य साधु आनिकलें, तो उनकी आतों को देख के उत्साह सहित ७। ८ पग सामने जाने की विनय करे और पश्चाङ्ग नमस्कार करे और ४ चार प्रकार का अहार (सो) १ अशन २ पान ३ खादिम ४ स्वादिम अस्यार्थः । १ अज्ञन सो अन्न यानि जो नाज का पदार्थ वना हुआ हो। और २ पान ( सो ) पानी गर्म पानी तथा

आचाराङ्ग सूत्र २१ जाति का फासू पानी कठोटी का घोवण जों का घोवण चावलों का धोवण दही दूध के भाण्डों का धोवण इत्यादि । और ३ खादिम सो दूध दही घी मिष्टान्न फासू फल आदिक, अन्न पानी के सिवाय जिस्से भूख प्यास हरे । और स्वादिम सो स्वाद मात्र औषधि की जाति सुंठ मिरच लोंग सुपारी इलायची इत्यादि सो इस चार प्रकार के यथा प्राशुक आहार की तथा वस्त्र पात्र आदि की यथा अवसर न्यारी २ निमन्त्रणा करे और साधु को चाह होवे सो विधि सहित देवे और देके परमा-नन्द होवे और फिर हाथ जोड़ के अर्ज़ करे कि हे स्वामिन ! फिर भी दया दृष्टिकर के कृपा की जियेगा क्योंकि मेघ की और

व्यापार के लाभ की तरह सदेव ही चाह रहती है और ७। ८ पग पहुंचाने की भक्ति समाचरे तथा औरों के घर दता देवे तथा दलाली करा देवें सो इस रीति से गृहस्थी भव सागर तरने के मार्ग में प्रवर्ते । और १२ जो साधु स्वाधीन संयम से स्थिल प्रव-र्तता होवे तो उसे खूव नर्म गर्म शिक्षा देवे कि हे स्वामी नाथ!हे आर्य!तथा हे साध्वी! हे आर्थिके तम तो बुद्धिमान हो ओर तुम नें संसार के विहार को अनित्य जान के योग धारा है तो अब अपनी सुमति गुप्ति आदि किया से मत चुको जो तुम्हारे कमें। की मोक्ष होवे नहीं तो न इथर के रहोगे न उथर के रहोगे, जैसे कोई पुरुष अपने घर से हाट हवेली वेच के एक मोटे नगर को

मोटे लोभ के निमित्त चला परन्तु मार्ग कठिन था सो अपने सुखमाल पन में आके कठिनता से डर के रस्ते ही में थक के पड़ और चोरों के हाथ माल लुटा बैठा ना घरका रहा न घाट का । अपितु उसको मुनासिब था कि उद्यम करके नगर में पहुंच के और कमाई कर के शाहुकार और खुली हो जाता तो उस का घर से जाना सफल होता यही हृष्टान्त हे साधो ! तुमनें घर तो छोड़ दिया और आत्महित को उत्पन्न नहीं किया और काम क्रोध लोग रूपी चोरों से तप संयम रूपी माल लुटवा दिया तो फिर तुम्हारे घर छोड़े का क्या सार हुआ इस से तो घर में ही अच्छे थे क्योंकि गृहस्थी तो कहाते थे और अब साधु कहां के मायाचारी अर्थात

द्गावाजी सेव के पशुगति उत्पन्न करते हो । तस्मात् कारणात् हे साथो ! तुम वस्त्र पात्रादि उपकरण का मर्यादा पर्यन्त संचय मत करो क्योंकि साधु का धन, कीड़ी का कण, पंछी की रोटी, और गृहस्थी की वेटी, अपने काम नहीं आती है और ही खा जाने हैं सो तुम तो नाहक लोम की पोट सिर पर धर के सबसागरमं ह्वते हो । और रसना के वश-वर्ती हो के आरम्भ सहित सुचिना यदोप आहार पानी भोगते हो सो क्या तुम ने इकड़ के धोखे इकड़े ही खाने को मृंड मुंडाया है जैसे किसी ने कोई रुजगार कर खाया और तुम ने भेप थर मांग खाया । और ज्योतिष वैद्यक आदि हमन टामन कर के पेट भराई नया

वड़ाईं तो लिया चाहते हो परन्तु दुर्गति से न बचोगे क्योंकि यह शेखी तो है ही नहीं कि मैं तो भेप धारक साधु हुं इसलिये दुर्गति में कैसे पङ्गा अपितु भेष से तथा चतुराई से तो कर्म निष्फल नहीं होते हैं यथा दोहा घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यो न माया संग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तज्यो नहीं अंग ॥ १ ॥ भेष बदल के क्या हुआ गयो विष्ण कहुं नाह। व्यभचारिणी पड़दा किया पुरुष पराया माह ॥२॥ सो हे साघो ! तुम लोच का करना और शीत ताप का सहना क्यों भांग के भाड़े खोते हो यथा उत्तराध्यन सूत्रम्-अध्ययन २० वां गाथा ४१ वीं " चिरंपिसे सुंड रूई भविता, अथिखए तव नियमेहिं भठे, चिरंपि अप्याण किले

सइता, न पाग्ए होइहसंपराए" १ ॥ अस्यार्थः, वणां काल लगते पामत्या साधु लोच करा-वता रहा. परन्तु अथिर है तेहनां महा त्रत अर्थान तोइ दिये हिंसा, झंट, चारी, कुशील धन मंचय के त्याग रूप महावन और छत्ती सक्त आँट चादम पक्षी के वत वेलादि तप में और रमना के गृथी विषय आदिक के त्याग मे और उभय काल आवन्यकादि नियम से भ्रष्ट है ते पुरुप नां घणे वर्षों का लोचादि कष्टका महना क्षेत्रा रूप है क्योंकि नहीं पार पाँचे ( ह० ) इति निश्चय करके जन्म मरण रूप मंसार का. इत्यर्थः । सो इत्यादि शिक्षा देके संयम में स्थिर करा देवे और जो इतने पर भी न माने तो उस का भेप उत्तरवा देवे क्योंकि भेप सहित में तो

बड़ाई तो लिया चाहते हो परन्तु दुर्गति से न बचोगे क्योंकि यह शेखी तो है ही नहीं कि मैं तो भेष धारक साधु हुं इसलिये दुर्गति में कैसे पहुंगा अपितु भेष से तथा चतुराई से तो कर्म निष्फल नहीं होते हैं यथा <sup>दोहा</sup> घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यो न माया संग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तज्यो नहीं अंग ॥ १ ॥ भेष बदल के क्या हुआ गयो विष्ण कहुं नाह। व्यभचारिणी पड़दा किया पुरुष पराया माह ॥२॥ सो हे साघो ! तुम लोच का करना और शीत सहना क्यों भांग के भाड़े खोते हो यथा उत्तराध्यन सूत्रम् अध्ययन २० वां गाथा ४१ वीं " चिरंपिसे मुंड रूई भिवता, अथिखए तव नियमेहिं भठे, चिरंपि अप्याण किले

सइता, न पार्ण् होइहुमंपराण्" १ ॥ अस्यार्थः, वणां काल लगते पासत्या साधु लोच कग-वना रहा, परन्तु अधिर है तेहनां महा बन अर्थान तोड़ दिये हिंसा, झूंट, चारी, कुशील धन संचय के त्याग रूप महावत और छत्ती सक्त आँढ चोदस पक्षी के वत बेलादि तप से और रसना के गृथी विषय आदिक के त्याग मे और उभय काल आवश्यकादि नियम से भ्रष्ट है ते पुरुष नां घणे वपीं का लोचादि कष्टका सहना क्षेत्रा रूप है क्योंकि नहीं पार पाये (ह०) इति निश्चय करके जन्म परण रूप मंसार का, इत्यर्थः । सो इत्यादि शिक्षा देके संयम में स्थिर करा देवे और जो इतने पर भी न माने तो उस का भेप उतरवा देवे क्योंकि भेप सहित में तो

बड़ाई तो लिया चाहते हो परन्तु दुर्गति से न बचोगे क्योंकि यह शेखी तो है ही नहीं कि मैं तो भेष धारक साधु हुं इसलिये दुर्गति में कैसे पहुंगा अपितु भेष से तथा चतुराई से तो कर्म निष्फल नहीं होते हैं यथा <sup>दोहा</sup> घर त्यागा तो क्या हुआ तज्यों न माया संग । सप्प तजी ज्यों कांचली जहर तज्यो नहीं अंग ॥ १ ॥ भेष बदल के क्या हुआ गयो विष्ण कहुं नाह। व्यभचारिणी पड़दा किया पुरुष पराया माह ॥२॥ सो हे साधो ! तुम लोच का करना और शीत सहना क्यों भांग के भाड़े खोते हो यथा उत्तराध्यन सूत्रम्-अध्ययन २० वां गाथा ४१ वीं " चिरंपिसे मुंड रूई भविता, अथिखए तव नियमेहिं भटे, चिरंपि अप्याण किले

सइता, न पारए होइहुसंपराए" १ ॥ अस्यार्थः, घणां काल लगते पासत्था साधु लोच करा-वता रहा, परन्तु अथिर है तेहनां महा ब्रत अर्थात तोड़ दिये हिंसा, झूंठ, चोरी, कुशील धन संचय के त्याग रूप महाब्रत और छत्ती सक्त आठै चौदस पक्षी के ब्रत वेलादि तप से और रसना के गृधी विषय आदिक के त्याग से और उभय काल आवश्यकादि नियम से भ्रष्ट है ते पुरुष नां घणे वर्षे का लोचादि कष्टका सहना क्केश रूप है क्योंकि नहीं पार पावै ( ह० ) इति निश्चय करके जन्म मरण रूप संसार का, इत्यर्थः । इत्यादि शिक्षा देके संयम में स्थिर करा देवे और जो इतने पर भी न माने तो उस का भेष उतरवा देवे क्योंकि भेष सहित में

उत्तम पुरुषों की और भगवान के धर्म की भी निन्दा होती है यथा कोई मनुष्य सिपाही की बदीं पहन कर किसी का माल खूटले तो लोक ऐसे कहें कि देखो सरकार ही छटने लग गई और जो बर्दी उतार ली जाय तो फिर क़छ करता फिरो सरकार की कुछ बदनामी नहीं होती और नहीं तो बन्दना पूजना छोड़ देवे क्योंकि गुण की पूजा है कुछ देह की प्रजा नहीं है अपित गुरु के चरणों की तर्फ ही न देखे इन्छ एरु के चलणों की तर्फ भी देखना चाहिये कि गुरु के चलन क्या हैं परन्तु ऐसे न करे कि दोहा—सोना पीतल सारिषा, पीले की परतीत । गुन अबगुन जानें नहीं, सब से कह अतीत ॥ जैसे अनेरे मुर्ख जन ऐसे कहते हैं कि

चाहे गधे के ऊपर भगवां कपड़ा पड़ा हो तो उस को भी मत्था टेक लेना चाहिये, अपित ऐसे नहीं किन्तु दोहा-ईर्षा भाषा एषणा, लखलीजै आचार । ग्रणवन्त नर को जान के, बन्दे बारम्बार ॥ १ ॥ और फिर १३ श्रावक रात्री को धर्म स्थान पूर्वक समायक पड़िक्समणा करे और रात्री का चोविहार तथा तिविहार तथा ब्रह्मचारादि अंगीकार करे और फिर रात को सोते पड़े नींद खुल जाय तो दुष्ट विचारों में न पड़े जैसे कि आह ! फ़्लाना मित्र क्यों मिला और अमुके वाणिज्य में लाभ क्यों न हुआ, तथा हे दुश्मन ! तेरा नाश होय इत्यादि अपितु शुद्ध विचार करे जैसे धन्य हो शान्तिनाथ जी, पार्खनाथ जी और

महाबीर स्वामी जी, इस प्रकार चौबीसों जिनेन्द्रों की महिमा करे जैसे कि धन्य हो शान्ति धर्म प्रवत्तीविक आप तरे और औरों के तरने को भला रास्ता दया क्षमा रूप बता गये सदा विजयी रहो शासन तुम्हारा तथा साध सती के गुणों का स्मरण करे कि धन्य हो संतजन कनक कामिनी और देह की ममता के त्यागी तथा शीतादि परिसह सहने को क्षांति क्षमण हो और मैं अधन्य हूं जो जान बूझ के कनक कामिनी के फंदे में फंस रहा हुं और हिंसा मिध्यादि आरम्भ को अनर्थ का मूल जान के फिर समाचरण कर रहा हुं और वह दिन धन्य होगा कि जो मैं आरम्भ परिग्रह को अन्तःकर्ण से कड़क फल का दाता जान के उदासीन हो

के तज्रंगा और अनुभव आत्म स्वरूप सत्य सत्या में मगन होके तप संयम में उद्यमवान् हूंगा इत्यादि और फिर प्रभात समय पूर्वक विधि सहित समायिकादि अङ्गीकार करे और १४ जो ऋषाणी वणजता होय तो परोपकार के निमित्त कुसाणादि श्रुद्र जाति तथा श्रुद कर्त्तव्य करने वालों को उपदेश रूप शिक्षा देवे कि हे भाई ! तुमने पूर्व पुण्य के योग से नर देह पाई है परन्तु साधुका तथा घर्म का अपमान करने के पाप से श्रद्र वर्ण में जनम हुआ है तो श्रद्र कर्म अर्थात खेती बाड़ी कूआ आदिक अजीविका करे बिना तो तुम को सरै नहीं हैं परन्तु निर्दय होकर मोटा पाप तो न समाचरो जैसे कि पराई समि तोड़ के अपनी न करो और अपनी

भूमि में हल फेरते हुए प्रथम तो १ बैलों को भुख से प्यास से तथा कोध सहित घनी मार से न सताओ क्योंकि उनके बल की तुम कमाई खाते हो और फिर ऐसा विचार करना चाहिये कि इन पशुओं ने पूर्व जन्मांत्तरों में माता पिता की और यर की शाहुकार की तथा उपकारी की नेक आज्ञा मानी नहीं और उनको दुःख दिया और किये हुए उप-कार को मेटा तथा साधु कहा के साधु के यण अङ्गीकार नहीं करे जैसे कि मन और इन्द्रियों को साधा नहीं और बैठे बठाये गृहस्थियों को घूर २ के हराम के इकड़े खाये और आटा बेच २ धन इकट्टा करा और स्त्री सङ्ग से निवृत्त नहीं हुए और फिर साधु कहा के गृहस्थियों से मत्था टिकवाया

तथा छत्ती सक्त सिरसे कर्ज़ चुकाया नहीं तथा विश्वास घात अर्थात मित्र अगले का भेद लेके काम विगाड़े । मित्र से अन्तर ग्रह से चोरी इत्यादि कर्मी से पशु योनि में उत्पन्न हुए हैं और यहां नाक छिदाई है और पीठ लदाई है और सुख दुःख ताप शीत भूख प्यास पर वश हो रही है और दुःख सुख किसी को बताने में समर्थ नहीं हैं सो हे भाई ! ये तो अपना पूर्व कर्म फल भोग रहे हैं, फिर तुम इन को निर्दय होकर और कोध में भर कर दान्त पीस कर ताड़ोगे तो तुम को भी कोध के वश शायद पशु योनि का बन्धन पड़ जा-वेगा और इसी तरह बदला देना पड़ेगा ॥ और दूसरे बूढी गौ वा बूढे बैल आदिक को

दाम मिलते जान के कसाई के हाथ न बेचो क्योंकि तुम ने पशु को पहिले बेटा बेटी की तरह पाला है और उससे काम बहुत लिया है और वह पशु तुम्हारी द्वारणागत है फिर तुम दो चार रुपये के लालच से कसाई को कैसे देते हो क्योंकि वह कसाई अधर्म नर नर्क गामी मांस चांम के निमित्त उस पशु को तत्काल मार देगा तस्मात कारणात पशुको कसाई के हाथ न दो और जो देवे तो उसे भी कसाई के समान जानना चाहिये अर्थात् पशु को कसाई के बेचे सो कसाई १ पशु को मारे सो कसाई २ मांस हाड चाम चर्वी वेचे सो कसाई ३ कसाई की दुकान का श्राहक ( मांस खरीदे ) सो कसाई ४ मांस पकावै सो कसाई ५ मांस खाय सो कसाई६

शस्त्र बेचे (कसाई को शस्त्र) देवे सो कसाई ७ कसाई को व्याज पे दाम देवे सो ( क-साई की अधर्म कमाई का ) व्याज खावै सो कसाई ८ इति ॥ और ३ तीसरे हल फेरते २ जब मध्य में थोड़ासा खेत रह जाय तब स्तोक काल अर्थात थोड़ी देर हल को बन्द करो क्योंकि जितने खेत में जीव जन्तु होते हैं वे हल से दस्ते २ मध्य में आजाते हैं सो हल के थामने से वे जीव सुखाभिलाषी हुये २ कहीं २ को भाग जायेंगे और तेरा इस में कुछ लम्बा हरज भी नहीं है और जो त निर्दय हो कर जलदी हल फेर देगा तो नाहक उन जीवों के शाण खूटने के पाप का भागी होवेगा ॥ और ४ चौथे पशु की चिचड़ी उतारे विना तो तुमें सरता नहीं है परन्तु मारो मत जैसे कि गारे में गोबर में वा अग्नि में दाव के मत मारो लीख मांगन आदिक जीव को बिलकुल न मारो और मारोगे तो अन्वल तो तुम इसी जन्म में बहुत दुःखी हो के कीड़े पड़के मरोगे अथवा जो पिछले पुण्य के करार पूरे न होने से यहा दुःख न होगा तो अगले जन्म में तो बदला ज़रूर देना पड़ेगा, जैसे कि नके में जाके कीड़ों के कुण्ड में गेरे जाओगे और जो तुम ऐसे कहोगे कि ये हम को काटते हैं हम इन को क्या करें तो फिर हम ऐसे कहेंगे कि हे भाई इन के पापों से इन को ऐसी ही योनि मिली है और तेरे पापों से तेरे अङ्ग में कीड़े समान उत्पन्न हुए हैं फिर ये अपनी उदर पूरणा करने को कहां जावें और ये तो तेरे को काटे ही हैं छछ तुझे जान से तो नहीं मारते हैं फिर तू भी इन को एकान्त ठिकाने गेर देने का यत्नकर पर तू मार मत क्योंकि ये तो अनाथ जीव हैं इन को तो भले बुरे की खबर नहीं है और तू तो मनुष्य है और समर्थ है और परमेश्वर को और पुण्य पाप को जानता है फिर तू उन ग्रीब जीवों का शिकार करता है और ऐसा अन्याय करता है कि वे तो तुझे काटेही हैं और तू उनको जान से मार गेरे है सो ऐसा न चाहिये क्योंकि सुना है कि महा भारत में लिखा है कि ॥ यूकामत्कुणदन्शाचैर्या वन्न वाधिता तनुः पुत्रवत परिरक्षन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । श और ५ पांचवें जो कहीं खेत क्यारी में

तथा मकान में सर्प निकले तो उसको पकड़ के कहीं एकान्त छोड़ दो तथा तुम चुप के हो रहो वह आप ही कहीं चला जायगा परन्तु मारो नहीं क्योंकि वह निरपराध है तुम को तो उस ने कुछ कहा नहीं है फिर तुम उस को कैसे मारोगे और तुम जो ऐसे कहोगे कि सांप हम को खा जाता है तो हम उत्तर देते हैं कि हे आई! सांप विना छेड़े और विना दबाये तो किसी को नहीं खाता है शायद की बात न्यारी है क्योंकि वह तो आप ही डरता फिरता है और जान को लकोता दश दिश को भागता है और हे भाई ! ऐसा कौन है जो छेड़ने से नहीं खाता है देखों जैसे पशुओं में बहुत गरीब और अच्छी जाति गौ की है परन्तु उस को

भी जो कोई छेड़े और दुखावे तो वह भी सींग मार के पेट फोड़ गेरती है सो हे भाई! दुःखाने से तो सभी दुःखदायक होते हैं चाहे भले हों चाहे बरे हों और सांप का तो कहना ही क्या है उसने तो बुरा स्वभाव पूर्वले पापों से पाया ही है जैसे कि पूर्व जन्म में पराई संपत्ति और पराया सुख देख २ आप ही आप कोध में जला और सौकन की तरह गुरु के और माता पिता के छिद्र देखता हुआ और कटु वचन बोलता भया और फिर दुरकारा हुआ अन बोलने क्रोध बश ज़हर खाय मरता हुआ ऐसे कर्म से सर्प की योनि पाता हुआ है, सो हे भाई ! भले के साथ तो भलाई हर कोई कर लेता है परन्तु भलाई तो उस की सराही जाती कि जो बुरे के साथ

भलाई करे और जो कोई मति हीन ऐसे कहे कि परमेश्वर का (खुदाका) हुकम है कि सांपका मारना सुमिकन है तो फिर उस को असे कहना चाहिये कि हे भाई ! तैने भी कुछ अकल पाई है क्योंकि असे सझमना चाहिये कि जो बिलकुल मतिहीन होगा वह भी असा अन्याय नहीं करेगा कि जो पहिले अपने पुत्र को तथा नौकर को खोटे कर्म सिखावेगा (यानि वे अदवी करनी तथा गाली देनी इत्यादि ) और फिर जब वह बे अदबी करने लगे तथा गाली देने लगे तब कहे कि इसे जान से मार दो । अपितु असे नहीं तो फिर परमेश्वर (खुदा) को तो बड़ा दयालु और न्यायी कहते तो उसनें किस तरह पहले तो सर्प आदिक जीव जहरी बनाये और

फिर उनको मारना सुमिकन कहा सो देेलो समझने की बात है कुछ जुबर्दस्ती नहीं है, और कितनेक मज़हब वाले औसे कहते हैं कि खुदा ने पहिले तो बकरी आदिक गरीब जीव पैदा करे हैं और फिर ज़बान के लोभ से असे कहते हैं कि खुदा ने उनका मार खानाभी मुनासिब कहा है। उत्तरम्। (सो) यह कहना उनका बिल कुल झूठ है क्योंकि अपने हाथ का बनाया तो अपने पुत्र समान होता है फिर उसको तो निहायत निर्दय और अन्यायी होता है वह भी मारने को नहीं कहता है फिर एक और बड़े अफ़्सोस की बात है कि उन जीवों के मारने में वह पीर कसाई आदक दिल में बिलकुल नहीं घवराते हैं यानि ज़रासा भी

अफ़सोस नहीं करते हैं जैसे कि देखो येह पशु हमारी तरह सुख को चाहते हैं और खाने को खाते हैं और उंडा पानी पीते हैं और सात धातु की पैदायश से मेद पूरित मल मूत्र से भरे हुए हैं और अपनी जाति की स्त्री से काम सेवन करते हैं और बची बचे में प्रीति करते हैं और जीवन चाहते मरने से डरते हैं तो फिर इन के मारने में हम को बड़ा दोष होगा क्योंकि सब मतों में परजीव को पीड़ा देनी बड़ा अधर्म कहा है और दया यानि रहमदिली सब मतों में अच्छी कही है यथा "नधम्मं कज्जं पर्मत्थ-कज्जं, न प्राणी हिंस्सापर्मअकज्जं" वचनात । और फ़ार्सी वाले भी असे कहते "दिल किसीका न दुखा अए दिल

वर, सुना है कि यह है खुदा का घर" "दिलब-दस्तावर के हज्जेअकबरस्त । अज हजारां काब्बा यकदिल बेहतरंस्त" इत्यादि ॥ सो अनार्य लोक अपने सिर अजाव होने का तो हौल करते नहीं हैं बलकि असी खुशी गुज़ारते हैं कि यह स्वर्ग तथा बहिश्त होगया तो फिर उन को पूछना चाहिये कि हे अन्यायियो ! जो असी जुल्म की मौत मरनें से स्वर्ग और बहिश्त होती है तो फिर मा बाप को और बेटा बेटीको क्यों नहीं स्वर्ग करते तथा आप ही स्वर्गवासी क्यों नहीं होते यथा किन्त "कहै पशु दीन सुन यज्ञ के करैया बीर, होमत हुताशन में कौन सी बड़ाई है ॥ स्वर्ग सुल मैं न चाहुं देहु मुझे जो न कहुं घास खाय रहुं मेरे यही

मन भाई है॥ जो तु यों जानत है वेद यों बखा नत है यज्ञजलो जीव पावै स्वर्ग सुख दाई है। पड़े क्यों न आप ही कु ंब क्यों न गेरे बीच मोह मत जार जगदीश की दुहाई है ॥१ ॥ क्योंकि तुम तो स्वर्ग (बहिश्त) के सुलों को जानते हो और चाहते हो सो तुम को तो (बहिस्त) दौड़ के लेनी चाहिये और वे पशु तो विचारे गरीब जानवर कुछ बिहरत को नहीं जानते हैं और न चाहते हैं तो फिर तुम लोग उन को ज़बरदस्ती बहिश्त क्यों देते हो अपित कहां है इस तरह से बहिश्त सो हे भाई ! क्यों गाफुल हुए हो ज़बान के रिसया और काम के बधारक और मांस के लोभी हो के गरीब जानवरों की गर्दन पर छुरी धरते हो और

अपने फांस लगी को भी आह करते हो और जो इस तरह बहिश्त मिलता तो खुदा ने शेरों को हलाल करके वाहिश्त पहुंचाना क्यों न बताया अपित असे कहां अरे भाई ! असे समझो कि " जो सिर काटे और का<sup>,</sup> अपना रहे कटाय, सांई की दरगाह में, बदला कहीं न जाय ॥ १॥ सो जो शिकार खेलते हैं और कुत्ते और बाज् जानवरों के मारने को पालते हैं और गर्भ सहित पशु जाति को मारते हैं तथा स्त्री का गर्भ गलाते हैं तथा मुर्गी के अंडे बचे को मार खाते हैं वे बड़े अपराधी होते हैं क्योंकि उन की मां का कलेजा तड़फता रह जाता है सो इत्यादि कर्म करने वाले निश्चय नर्क में पड़ते हैं और वहां यम यानि फ़रिस्ते उस पाप के करने

वाले को वैसे ही पशु बना के और आप बाज़ और कुत्ते बन के फाड़ २ कर खाथेंगे और पूर्वक घने दुःख पावेंगे और फिर बहुत काल के बाद वे पापी जन नर्क से निकल के जेकर मनुष्य होवें तो फिर भी पिछले पाप के अंश से रोगी और दिरदी होते हैं और उन की स्त्रियों के गर्भ क्षीण हो जाते हैं और इत्यादि बहुत दुःख भोगते हैं (सो) हे मिध्यातियो ! तुम मिध्यात को तजो और स्वात्म तुल्य परात्म सुखाभिलाषी जान के दया घट में धारो जैसे गीता का वाक्य जैन से मिलता है " अहिंसा परमो धर्मः इति वचनात् " और ६ छठे जो खेत में चूहे हो जावें तो उन को ज़हर आदिक की गोली देकर न मारो क्योंकि जीव हिंसा का

पूर्वक दोष होता है और जितनें चूहे मारे उतने ही विहारथ की पशु योनि में जन्म करने पड़ते हैं और उतने ही कई जन्मों में बेटा बेटी मरते हैं॥ और जो वह कृषाण ऐसे कहे कि हम इन चूहों को न मारें तो ये हमारा अनाज **खाजाये तो फिर उस को ऐसा उत्तर देना** चाहिये कि हे भाई! जो तेरी परालब्ध यानि भाग अच्छे होंगे तो चूहों के खाते भी नफ़ा हो रहेगा और जो तेरे भाग हीन होंगे तो चहों के मारे से भी घाटा रहेगा जैसे कि सोका पड़ जाय तथा डोबा पड़ जाय तो खेत में इन्छ भी पैदा न होगा तथा खेत में चेारी हो जाय तथा आग लग जाय तो फिर तू क्या करेगा इस्से पहिले ही

जान के संतोष कर, जो तेरा भला होय और ७ सातवें किसी के खेत की चोरी करनी नहीं और खेत में आग लगानी नहीं तथा पुरानी बाड़ में आग लगानी नहीं तथा बन में आग लगानी नहीं क्योंकि वहां बहुत जीव जन्तु होते हैं वे नाहक मारे जाते हैं और कपास बिना झाड़े लोढनी नहीं और होलें करनी नहीं क्योंकि उन में अनेक कीड़े वृथा ही मारे जाते हैं । सो हे श्रद्रजनों ! तुम इतने तो मोटे पाप छोड़ो।

और ८ आठवें तुम से और तो सकत बनना मुश्किल है परन्तु साधु (सन्त) की सेवा भक्ति करा करो अर्थात भोजन आदिक दान दिया जाय तो यही बहुत सकत है क्योंकि जो किसी वक्त साधु सुपात्र पोषे जांय तो खेवा पार हो जाय संगम जाट की तरह और अपनी स्त्रियों को शिक्षा करा करो कि हे स्त्रि! तुम कूड़ कपट क्लेश की सहिज स्वभाव धरता हो और अज्ञान के बल से ईर्षा में चिन्ता में प्रवृत्त हो और रात दिन धंधे ही में बीतता है सो तुम से और तो सुकृत होना सुश्किल है परन्तु रसोई के वक्त जो साधु (संत) आ निकले तो उनको भक्तिसे यथा श्रद्धा भोजन दे दिया करो जो भला तुम्हारा इसी से कुछक निस्तारा हो जाय इति।

इस रीति से गामों में अनजान लोकों को समझाना चाहिये कि जानकारों ने तो शिक्षा घनी सुन रक्षी है परन्तु अनजान एक भी समझ जाय तो बहुत लाभ होय क्योंकि वह मोटे पाप का त्याग करेगा और

भवसागर में डूबने से उद्धार हे। जायगा तस्मात कारणात धर्मोपेदश बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि वाह्य द्राष्ट में जाति और वर्ण का विशेष है परन्तु अन्तर्द्दाष्ट अर्थात् ज्ञान कर के देखें तो वास्तव में कुछ भेद नहीं है यथा ज्ञानी कौन! जो स्वहित जाने। अज्ञानी कौन!जो स्वद्दित न जाने। अन्धा कौन!जो अपने अवग्रण और पराए ग्रण न देखे सुनाखा कौन जो अपने अवग्रण पराये ग्रण देखे । चतुर कौन जो भली शिक्षा माने । और अपने अवग्रण और परग्रण प्रकाश करे। मूर्व कौन जो भठी शिक्षा न माने । और अपने गुण और परअवगुण प्रकाश करे यथा छपै, मानबिना एक स्थान रहे। नर ज्ञान बिना। चर्ची-खोले, पक्ष बिना झगड़े पख से

नर काज बिना पर घर डोले, कण्ठ बिना नर शब्द करे नर प्रेम विना लोचन घोले, आहार निद्रा में लीन सदा मूर्व लछन इन पर बोले ॥१॥ विना भूख खाय सो ॥२॥ अजीर्ण पै खाय सो मूर्व ॥३॥ घना सोय सो मूर्ख ॥ ४ ॥ घना चले सो मूर्व ॥ ५॥ घनी देर पैरोंके भार बैठे सो मूर्व ।। ६ ।। बड़ी नीति छोटी नीति की वाधा रोके अर्थात दस्त पेशाव का प्रवाह रोके सो मूर्ख ॥ ७ ॥ नीचे को सिर ऊपर को पैर करके सोवे सो मूर्ख ॥ ८॥ सारी रैन स्त्री सहित शय्या में सोवे आर्थात वारवार विषय सेवे सो मूर्ख ॥ ९॥ सोलह वर्ष की उमर हुए बिना मैथुन सेवे सो मूर्ष क्योंकि बल और विद्या की हानि हो जाती

है ॥११॥ बुढापे में व्याह करावे सो मूर्ख ॥ १२॥ भोजन और भजन करता बात करे तथा हंसे सो मूर्ष ॥१३॥ चिन्ता मेटता बात करे सो मुर्ख ॥१४॥ हजामत करावाता वाद करे सो मूर्च ॥१५॥ बिन पहचाने के साथ राह चले सो मूर्व ॥ १६॥ पचक्वान लेके याद न करे सो मूर्च ॥ ९७॥ माता पिता और गुरू की भक्ति कर के मन नहीं हरे सो मुर्ख ॥ १८ ॥ धनवान से और पण्डित से वाद करे सो मुर्ख ॥१९॥ तपस्वी से वाद करे सो मूर्ष ॥ २०॥ पराया बल धन रूप विद्या देख के हिरस करे सो मुर्ख ॥ २१ ॥ हकीम के मिले पै रोग की व्यथा सुना के औषध न खाय सो मुर्ख ॥ २२ ॥ पण्डित के मिले पै मन का संशय न हरे सो

मूर्व ॥२३॥ सत्पुरुष त्यागी साधु की संगत पाके त्याग पचक्खान सेवा, भक्ति न करे सो मुर्ख ॥ २४ ॥ सुपात्र के योग मिले पै दान न देवे सो मूर्व ॥ २५॥ ब्राह्मण कौन यथा रलोक । सत्यवादी जितकोधः शील सत्य परायणः । सनाम ब्राह्मणो मान्य इन्द्र पुत्रेह भारत ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ अस्यार्थः सच बोले जीते काम क्रोध को ब्रह्मचारी सत्य धर्म करने में उद्यमी तिस को ब्राह्मण कहिये हे भरत ! इत्यर्थः ॥

काह्य ह मरत ! इत्यथः ॥ चण्डाल कौन यथा पाण्डव चरित्रे। "एक-वार कह भीम बहुर कहने नहिं पाया। चण्डाल वही नर जानिये औग्रण कहे पराया। ॥१॥ मात पिता भये बृद्ध ना वा की टहल। करेई । चंडाल सोई नर जानिये नारी को दुःख देई ॥२॥ बिन औग्रण नारी तजै मंत्र वेद की व्याही । ब्रह्मचारी होकर तजै तो कुछ दूषण नाहीं ॥३॥ कंद मूल फल खाय पुरूष पर सु ललचावै । गद दिनों के बीच नारि के संग चितलाँवे ॥ ४ ॥ निज पुरूष को निन्दना पर सिखयन पै जाय। चण्डाल सोई नर जानिये चुगली करके खाय ॥५॥ दया धर्म को तजै धान कन्या का खावै । खङ्ग युद्ध से डरे भैंस गाई हड़ ल्यावै ॥६॥ सांझ प्रभात मध्यान में रमे त्रिया के संग । चण्डाल सोई नर जानिये जो करै नेम को भंग ॥ ७ ॥ भाजी दे संयोग में सब का बुरा मनावै। जो कन्या को हने सो चण्डाल कहाँवे ॥ ८ ॥ महिषी स्रुत विनाश ही गौ सुत विधिया होय । चोट लगावै स्वान के

चण्डाल सोई नर जोय ॥ ९ ॥ हरी दातन जो करे बड गूलर फल खावै । धर्म पंथ ना चलै जोहड में नित २ न्हावै ॥ १० ॥ सदा २ पावक जलै करै घना नुकसान । सब रस मेल भोजन करे चण्डाल सोई नर जान ॥११॥ जल में बैठे बाहर ताहीं से चुद्ध उठावे वन में करे शिकार गोलिये जीव हनावै ॥ १२॥ पंचामृत मिलाय करै जिभ्या का स्वादा । ताते लागे महा कर्म करे सन्तन सुं वादा ॥ १३ ॥ गुण ही को औग्रण कहै दगाबाज़ नर जेह । निग्रंथ गुरु को कहै झ्रुया चण्डाल कहीजे तेह ॥ १४॥ गई वस्तु जो गई ताह नर कर है झोरा । मद्य मांस जो खाय गोस्रत करै विछोरा ॥ १५ ॥ होय क्तेश कुडंब में मन में हरषत थाय ।

स्वाधाय करे और पढ़ना पढ़ाना सीखना आदिक धर्मकार्य करता और जो पूर्व मन, वचन, काय करके नियमादिक में अतिचार वा लगा हो तो अलोवना करे क्योंकि अलोवना तप बड़ा प्रधान है कि अपने अवयण अपने मुख से कह देने और फिर बुद्धिमान पुरुष उस के अपराध बमुजिब उसका तप रूप दण्ड दे देवे सो उस तप के करने से पाप का नाश 'हो जावे जैसे कि हकीम के आगे रोग की उत्पत्ति बताने से उस के बमूजिब औषधि खाने से रोग जाता रहे इत्यर्थः और जो पूर्वक तिथियों को पोषा व्रत न बन आवे तो पक्षी को ज़रूर करे और जो पक्षी को भी न बन आवे तो चौमासी

को करे और जो चौमासी को भी न बन आवे तो छमच्छरी को तो ज़रूर ही पोषा करे क्योंकि वर्ष दिन में एक दिन तो सफल हो जाय इत्यर्थम् । और दिवस के पडिकमण में ४ लोगस्स का ध्यान करे और रात्री के पडिकमण में २ का ध्यान करे और तप का विचार करे और पक्षी को १२ का ध्यान करे चौमासी को २ पडिक्रमण और २०का ध्यान छमच्छरी को २ पडिकमण ४० का ध्यान करे ॥

इति तृतीय शिक्षा त्रतम् ३ ॥ ॥ अथ चतुर्थ शिक्षा त्रत प्रारम्भः ॥ चतुर्थ शिक्षा त्रत आतिथ्य संविभाग, सो तथा रूप श्रमण साधु त्यागी पुरुष को

निर्दोष फासूक अन पानी देवे परन्तु ऐसे न करे कि ? प्रथम जो फासूक अर्थात् अमि आदिक से तथा पीसन कूटन प्रमुख निर्जीव पदार्थ हो चुका है तो फिर उस को सुचित फल फूल बीज आदिक ऊपर रखना अपितु न रक्षे । और २ दूसरे सुचित वस्तु करके फासूक वस्तु को ढके नहीं क्योंकि जो ऐसे रक्षे तो उस को साधु महा पुरुष के पड़िलाभने की दान लब्धी कैसे होगी और उसकी भावना, बिनति भी निष्फल होजायगी क्योंकि आहार पानी तो सदोष स्थान में स्थापित है तो फिर भावना काहे की भाता है विष मिश्रित पक्वान से मित्र के जिमानेकी इच्छावत्। तो फिर श्रावक को उपयोग चाहिये कि सुचित और अचित

वस्तु को इकट्ठी पास अड़ा के न रक्ले। और ३ तीसरे साधु की भिक्षा का वक्त बीते पीछे भावना भावनी, सो कालाई कम्मे दोष है क्यों कि समय पर भावना भावे तो शायद सुफल भी होजाय और विना समय तो अकाल में मेघ मांगनेवत है। और चौथे थ जो गृहस्थी आप एकान्त बैठा हो तो प्रमाद के वस होके दूसरे को आहार पानी देने का काम न सौंपे अपितु आपही देवे क्यों कि आर्य देश कुल आदिक की सामग्री, विना सुपात्र दान की योग वाई कहां धरी है इत्यर्थः। और ५ पांचवें आहार पानी देने के पहिले वा पीछे अहंकार न करे जैसे कि में बड़ा दाता हूं मेरे तुल्य और यहां कौन दाता है, हे स्वामी नाथ ! जो आप को

चाहिये सो यहां से लेजाया करो अथवा में दान दूंगा तो लोक मेरी बड़ाई करेंगे अपित निर्जरा मोक्षार्थ उत्साह सहित दान देवे (सो) इस रीति से जैनधर्म की प्रभावना होती है।

इति चतुर्थ शिक्षा बतम् ॥ इति १२ ब्रत सामान्य भावः समाप्तः ॥

और जो कोई पृच्छक नर ऐसे कहे कि तुम ने यह पूर्वक कथन कौन से सूत्र की अपेक्षासे इस ग्रन्थ में लिखे हैं तो उसको यह उत्तर है ॥

उत्तरम्-अरे भाई! हम तो सूत्रों के नाम, पूर्वक कथन के साथ ही लिखते चले आये हैं॥ पूर्वपक्षी-सूत्रों में तो इस रीति से कथन नहीं है॥

उत्तर पक्षी-अरे ! तुझे समझ नहीं पड़ता होगा क्योंकि सूत्रों में तो संक्षेप मात्र गूढ़ार्थ है और मैंने कुछक बादर करके बात रूप लिखा है । तदिप कोई सावद्य वचन आदिक तथा सूत्र के न्याय वाक्य उत्थापक रूप तथा सूत्र को दूषण भूत कथन उपयोग सहित अर्थात जान के तो लिखा नहीं है। और जो मेरी भूल चुक से यिकं चित न्यूनाधिक लिखा गया हो तो बुद्धि-मान पुरुष कृपा करके शुद्ध कर लेवें और मेरी अल्पबुद्धि को देख कर भूल चूक माफ कर देवें इति हेम । और कई एक पुरुषों को, प्रचलित विविध प्रकार के मतों को देखकर और कई तरह के भ्रम जनक वाक्यों को सन सना कर यह संदेह उत्पन्न होरहा

है कि "सनातन धर्मा उपायी जैन पहा बली किस तरह है" सो उन से इस सन्देह को दूर करने के लिये २४ अवतारों के ६ बोल सहित नाम लिख कर पहाबली लिखते हैं:-

जन्मनगरी पितानाम तीर्थंकरनाम नाभिराजा वनीतानगरी १ ऋपभदेवजी जितशत्रुराजा अयोध्यानगरी २ अजितनाथजी जितारिराजा श्रावस्तीनगरी ३ संभवनाथजी अयोध्यानगरी संवरराजा ४ अभिनन्दजी ५ सुमतिनाथजी अयोध्यानगरी मेघरथराजा कौशांवीनगरी श्रीधरराजा पग्नप्रभुजी प्रतिष्ठराजा वाराणसीनगरी ७ सुपार्श्वनाथजी चन्द्रपुरीनगरी महासेनराजा ८ श्रीचन्द्रप्रभुजी सुग्रीवराजा काकन्दीनगरी ९ सुविधिनाथजी भद्दिलपुर द्वरथराजा २० शीतलनायजी सिंहपुरी विष्णुराजा ११ श्रेयांसनायजी वसुपूज्यराजा चंपापुरी १२ वासुपूज्यजी कृतवर्मराजा क्रिपलपुर १३ विमलनाथजी सिंहसेनराजा अयोध्यानगरी १४ अनन्तनाथजी रत्नपुरीनगरी भानुराजा १५ श्रीधर्मनाथजी विश्वसेनराजा . १६ शान्तिनाथजी गजपुर सूरराजा गजपुर १७ कुंथनाथजी सुदर्शनराजा गजपुर १८ अरिनाथजी कुम्भराजा मिथलानगरी १९ श्रीमछिनाथजी सुमित्रराजा राजगृहीनगरी २० सुनिसुवृत्तजी विजयराजा मथुरानगरी २१ नमिनाथजी समुद्रविजय सोरीपुर २२ नेमिनाथजी अश्वसेनराजा वाराणसी २३ पार्श्वनाथजी सिद्धार्थराजा क्षत्रियकुंडनगर २४ महावीरजी

| गतानाम          | आयुर्मान          | अन्तरकाल                 |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| <b>मरुदे</b> वी | ८४लक्षपूर्व       | ५० लाख किरोडसागरका अन्तर |
| सिद्धार्थारानी  | ७२लक्षपूर्व       | ३० लाखिकरोडसागर          |
| सेनारानी        | ६०लक्षपूर्व       | १० लाखिकरोडसागर          |
| सिद्धार्थारानी  |                   | ९ लाखिकरोडसागर           |
| मंगलारानी       | ४०लक्षपूर्व       | ९० हजारिकरोडसागर         |
| सुसीमारानी      | ३०लक्षपूर्व       | ९ हजारकिरोडसागर          |
| पृथ्वीमाता      | २०लक्षपूर्व       | ९ सौकिरोडसागर            |
| लक्ष्मणरानी     | १०ऌक्षपूर्व       | ९० किरोडसागर             |
| रामारानी        | २ऌक्षपूर्व        | ९ किरोडसागर              |
| नन्दारानी       | १लक्षपूर्व        | १ किगोडसागर६६२६०००वर्षऊन |
| विष्णुरानी      | ८४लक्षवर्प        | ५४ सागरचुथाईपल           |
| जयारानी         | ७२लक्षवर्ष        | ३० सागरपौणपल             |
| इयामारानी       | ६०लक्षवर्ष        | ९ सागरचुथाईपल            |
| सुयशारानी       | ३०लक्षपूर्व       | ४ सागरचुथाई्पल           |
| शुवृत्तारानी    | १०लक्षपूर्व       | ३ सागरचुथाईपल            |
| अचिरारानी       | १ऌक्षवर्प         | ॥ अर्द्धप्ल              |
| श्रीरानी        | ९५हजारवर्ष        | चुथाईपल१हज़ारिकरोडवर्पऊन |
| देवीरानी        | ८४हज़ारवर्ष       | १ हज़ारिकरोडवर्प         |
| प्रभावनीरानी    | ५५हज़ारवर्ष       | ५४ लाखवर्ष               |
| पद्मावती        | ३०हजारवर्ष        | ६ लाखवर्ष                |
| विप्रारानी      | <b>१०हजारवर्ष</b> | ५ पांचलाखव्पं            |
| · ·             | ो १हजारवर्ष       | ८३७५० वर्ष               |
| वामादेवी        | १००वर्ष           | २५० चर्ष                 |
| त्रिसलादेवी     | ७२वर्ष            | 73                       |
|                 |                   |                          |
|                 |                   |                          |

## अथ महावीर स्वामी जी के पाट लिख्यते ।

१ श्रीसुधर्म स्वामीजी वीरमोक्षात् २० वर्षे मोक्ष २ श्री जम्बू स्वामीजी ६४ वर्ष पीछे मोक्ष ३ प्रभा स्वामीजी ७५ वर्ष पीछे २६ मे देव लोक ९८ वर्षे देवलोक ४ शय्यंभवस्वामी ५ यशोभद्र स्वामी १४८ वर्षे देवलोक दो पाट साथ ६ संभूत विजय १५६ वर्षे देवलोक गया १७० वर्षे देवलोक गया ७ भद्रवाहु स्वामी २१५ वर्षे देवलोक गया ८ स्यूलभद्र स्वामी ९ आर्य महागिरिजी २४५ वर्षे देवलोक गया ३०३ वर्षे देवलोक गया १० बलिसह स्वामी ११ सुवर्ण स्वामीजी ३३२ वर्षे देवलोक गया ३७६ वर्षे देवलोक गया १२ वीर स्वामी जी ४०६ वर्षे देवलोक गया १३ सच्छडिल स्वामी ४५४ वर्षे १४ जितधर स्वामी १५ आर्य समंद स्वामी ५०६ वर्षे ५९१ वर्षे १६ नंदिल स्वामी

६६४ वर्षे

९७ नागहस्ति स्वामी

१८ रेवंत स्वामी ७१६ वर्षे १९ सिहगण स्वामी ७८० वर्षे २० स्थडिलाचार्य ८१४ वर्षे २१ हेमवंत स्वामी ८४८ वर्षे २२ नागजिन स्वामी ८७५ वर्षे २३ गोविन्द स्वामी ८७७ वर्षे २४ भूतादेच स्वामी ९१४ वर्षे ९४२ वर्षे २५ छोइगण स्वामी २६ द्विपगण स्त्रामी ९६० वर्षे

२७ देवहीं सातमन ९७५ श्री महा-वीर स्वामी जी के ९८० वर्ष पीछे खूत्र कल्पादि की लिखित हुई वैक्रम सम्वत् ५१० के अनुमान में और टीका संवत् ११२० के अनुमान में बनाई गई है।। २८ वीरसद स्वामी। २९ शंकरसद स्वामी। ३० यशोसद स्वामी। ३१ वीरसेन मद्र। ३२ वीरग्राम

३३ जयसेन । ३४ हरिषेण । ३५ जयषेण । ३६ जगमाल । ३७ देवर्षि । ३८ भीमर्षि । ३९ कर्माजी । ४० राजिष । ४१ देवसेन । ४२ शंकर सेन । ४३ लक्ष्मीलाभ । ४४ रामर्षि । ४५ पद्मसूरि । ४६ हरिसेन । ४७ कुशलदत्त जी । ४८ उवण ऋषि । ४९ जयषेण । ५० विद्या ऋषि । ५१ देविर्षे ५२ शूरसेन । ५३ महाशूरसेन । ५४ महासेन । ५५ जयराज । ५६ गजराज । ५७ मिश्रसेन जी । ५८ विजयसिंह ऋषि संवत् १४०१ में जाति का देवड़ा । शिवराजिं जी संवत १४२७ में जाति क-ळूबी, पाटनका वासी । ६० लालजी, जाति का वाफणा, मानस का वासी संवत् १४७१। ६१ ज्ञानजी ऋषिजी संवत् १५०१ जातिका

सुराणा, सेर डाना वासी । ६२ भाणुळुनाजी भीम जी, जंगमाल जी, हरसेन आदिक ४५ पुरुष लोंके के उपदेश से हुए संवत् १५३१ और तस्मिन काले भस्म ग्रह उतरा । ६३ रूप जी । ६४ जीवराज जी । ६५ भावसिंह जी । ६६ लघुवरसिंह जी । ६७ जसवन्त जी । ६८ रूपसिंह जी । ६९ दामोदर जी। ७० धनराज जी । ७१ चित्यामणिजी । ७२ क्षेमकर्ण जी । ७३ धर्मसिंह जी । ७४ ना-गराज जी। ७५ जयराज जी ऋषि गिरि-धर जी प्रमुख और भी कई हुए और वजरंग यति का चेला लवजी उन दिनों में यतियों की किया हीन देख के यतियों को छोड़ के शास्त्रोक्त किया करके जयराज जी के पाट वैठे सो उन्हों को प्रतिपक्षी लोग ढ़ंडिये

कहने लग गये संवत् १७२० अनुमान में। ७६ ऋषिलव जी । ७७ ऋषि सोमजी । ७८ ऋषि हरिदासजी । ७९ ऋषि बृंदावन जी। ८० ऋषि भवानिदास जी । ८१ पूज्य मलू-कचन्द जी। ८२ पूज्य महासिंह जी संवंत १८६१ में संथारा असोज शुदी १५ सीझे कार्तिक वदी १ प्रभात समय १६ दिने ८३। पूज्य कुशालचंद जी । ८४ ऋषि छजमल जी । ८५ ऋषि रामलाल जी । ८६ प्रज्य श्री अमर्रासेंह जी संवत् १८९८ वैशाख वदी २ दीक्षा ओसवाल जाति अमृतसर के वासी आचार्यपद सं० १९१३ शहर इन्द्रपस्य यानि दिली में । देशान्तर माहैघणे गंद हस्थी की तरह विचरे जिन धर्म दया मार्ग बहुत प्रकारया, महा प्रतापी घणे साधु जन के

परिवार से संयम पाला संवत् १९३८ में देव-लोक अमृतसर नगरे आषाढ़ वदी २ दितीया को । ८७ पूज्य श्री रामवरूश जी महा-त्यागी वैरागी पण्डित राज शहर अलवर के वासी जाति का ओसवाल, दीक्षा, शहर जैपुर, आचार्य पद शहर कोटला, संवत् १९३९ ज्येष्ट विद ३ को फिर २१ दिन पीछे देवलोक ज्येष्ट शुदि ९मी, को । ८८ पूज श्री मोतीराम जी, जाति के क्षत्री, महा क्षमावान् दयावान् प्रज पद संवत् १९३९ शहर मालेरकोटला मध्ये ॥ संवत् १९५८ कार्तिक मासे देवलोक शहर लोध्याना मध्ये ८९ पूज्य श्री सोहणलालजी जाति के ओ-सवाल दीक्षा संवत् १९३३ मगसर महाप्रतापी वाल ब्रह्मचारी जुगराज

संवत १९५१ चैत्र मासे पूज्य पद संवत् १९५८ मगसर स्रुदि ९मी गुरु वासरे ॥ जो कोई पूर्व पक्षी ऐसा प्रश्न करे ॥ प्रश्न-तुम कितने सूत्र मानते हो जिन के अनुसार तप संयम पालते हो ? उत्तरम्-हम द्वादशांग वाणी को मानते हैं, (सो) ११ ग्यारह अङ्ग और बारहवां अङ्ग दृष्टि बाद।।और इसी द्वादशांग को समवा-यांग सूत्र तथा नन्दी सूत्रादि में ''गणिप-ड़गा" अर्थात् आचार्घ्यं की पेटी, कहा है, सो ११ अंग तो वर्त्तमान अर्थात् अब हैं (सो) १आचारांग, २सुअगडांग, ३ ठाणांग, ४ समवायांग, ५ विवहाप्रज्ञप्ती, ६ ज्ञाता धर्म कथा, ७ उपासगदशा, ८ अन्तगड़दशा, ९ अणुत्रोववाईदशा. १० प्रश्न व्याकरण,

११ विवाग, इति ११ अंगनाम ॥ और १२ वारहवां जो दृष्टिवाद अंग है तिस के सूत्र असंख्यात हैं सो इस काल में विछेद होचुका है परन्तु जो दृष्टि वाद में से अब आरे और बुद्धि प्रमाण उववाई आदिक २१ इकीस सूत्र जिनकी आदि मध्य अंत का स्वरूप ११ अंग से मिलता है सो उन को हम मानते हैं क्योंकि नन्दी सूत्र में कहा है, कि दश पूर्व अभिन्ह बोहि समसूत्री इत्यादि । तस्मात् कारणात् जिन ग्रंथां में १ ्रें ने पाटी कर्त्ता का नाम ओर साल का नाम हो सो सम्पूर्ण सम सूत्र नहीं माना जाता है ॥ और फिर ऐसे भी है कि जैसे उत्तराध्ययन सूत्राध्ययन ३ तीसरे गाथा ८ आठवीं, माणुस्सं विग्गहं लखुं, सुईधम्मस्स

दुल्हा, जंसुच्चा पिड्विज्जन्ति, तवं सिन्ति मिहंसयं ॥ १ ॥ अस्यार्थः—

इस गाथा में ऐसा भाव है कि मनुष्य जन्म तो प्राणी ने पाया, परन्त्र धर्म शास्त्र का सुनना दुर्लभ है, सो धर्म शास्त्र कौनसा कि जिस के सुनने से श्रोताजन अंगीकार करे। १ तप २ क्षमा ३ दया ये ३ तीन पदार्थ अङ्गीकार करने की अभिलाषा होय, १ क्योंकि जैसा शास्त्र में कथन होगा वैसाही श्रोताजन अर्थात् सुनने वाले का भाव होगा तस्मात् कारणात् ऐसे जानों कि धर्मशास्त्र वहीं है कि जिस्में तप क्षमा और दया का कथन प्रधान है और जिसमें इन का लोपन है वही कुशास्त्र जानों सो जो वेद, पुराण, भागवत, रामायण, व्याकरण

टीका आदिक और मतों के शास्त्र हैं उन में भी जो तप क्षमा दया का वर्णन है सो सर्व प्रमाण है और उस कथन को शास्त्र ही मानते हैं अपित शास्त्र का सार यही है । यथा रलोक, 'अष्टादश पुराणानि, व्यासस्य वचनं द्रय, परोपकारेण पुण्यञ्च, पापश्च पर्रपीडनम्'।। १।। अस्यार्थः सुगमः—

सो हे बुद्धिमानो ! विचार के देखों कि इस में पक्षपात की कौनसी वात है परन्तु हम लोग ऐसे नहीं मानते हैं कि जैसे कई एक मतान्तरी ऐसे कहते हैं कि ईश्वर निरञ्जन निराकार ज्योतिः स्वरूप है और फिर कहते हैं कि वही सृष्टि को रचता है और वही खो देता है और वही सुख दुःख प्राणियों को देता है ॥ उत्तरम् सो नहीं, क्योंकि १

अञ्वल तो निरञ्जन निराकार जो होगा सो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वह आकाशवत् है, सो करने धरने की शक्ति तो आकार वाले को है निराकार को फ़रना नहीं और दूसरे जव स्वसिद्ध है तो फिर सृष्टि रचने का और खोने का परिश्रम क्यों उठावै और प्राणियों को सुख दुःख की उपाधि में गेरे और जो ऐसे कहोगे कि सुख दुःख उन के कमों के बमूजिब देते हैं, तो उन के कर्म रहें फिर ईश्वर को क्यों मानते हो इत्यादि तथा संवेगी लोग कहते हैं याने जैन तत्वा-दर्श ग्रन्थ में 'आत्मारामजी लिखते हैं कि आवश्यक में लिखा है कि चेड़ा राजा की छठी बेटी सुज्येष्ठा नाम थी उस ने कुमारी ने ही योग धारण किया था फिर उसे

एकान्त तप करती को देख कर पेढाल नाम संन्यासी ने ज्यामोह करके विद्या वल से उस की योनि में विना मेथुन किये ही वीर्य संचार कर दिया फिर उस में से सत्य का पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम सत्यकी रक्ला और लिखा है कि सत्यकी अवृत्ति समदृष्टि श्रावक हुआ और महाबीर जी का परम भक्त हुआ है और फिर रोहणी विद्या साथी और उस विद्या ने उस के मस्तक में को प्रवेश किया इस लिये वहां तीसरा नेत्र हुआ है फिर उसने अपने संन्यासी पिता को मार दिया था कि इस ने कुमारी कन्या की निन्दा कराई थी, इस लिये वह रुद्द (नाम) कहाया और फिर काल दीपक विद्यापर को समुद्रमें विद्या खोस के मार दिया और उ.

विद्याधरचक्रवर्ती हुआ फिरतीन सन्ध्यामें सर्व तीर्थ प्रतिमा को भेट आता रहा वहां इन्द्र ने महेश्वर नाम दिया और विद्या के ज़ोर से प्रच्छन्न होके सैंकड़ों कुमारियों से मैथुन सेवता रहा और उजैन नगर के चन्द्र प्रचोत राजा की शिवादयी पटरानी को छोड़ सब रानियों से मैथन सेया और उज्जैन की रहने वाली उम्मा वेश्या के आधीन कामा-सक्त रहा तो फिर राजा ने खबर पाकर वेश्या को विश्वास देकर उसका अच्छी तरह से सब भेद लेकर उम्मा समेत उसे मार दिया और उसकी विद्या उसके नन्दीखर में प्रवेश करी और उसने लोकों को डराकर अपने एक के उम्मा सहित मैथुन की पूजा कराई भी लिखी है, इत्यादि ॥ सो हे बुद्धि-

मान पुरुषो यह कथन तुम्हारी समझ में सनातन सूत्रों के न्याय सत्य माऌ्म होता है १ अपितु नहीं,यदि नहीं तो फिर क्या कहना चाहिये कि वाह जी वाह संवेगी ख़्व वीर जीके भक्त प्रतिमा पूजक सम दृष्टि श्रावक लिखे हैं क्योंकि जब सत्य से तो पेदा हुआ और महावीर जी का भक्त था तवतो ऐसे कोतुक करे कहते हो ओर जो हराम का तथा अभक्त होता तो क्या जाने क्या कोतुक करे लिखते ॥ सो हे मताव-लम्बी ! हम तुम को प्रीति से पूछने हैं कि तुम्हारे वड्रोंने ये कल्पित कहानियें सुनी सुनाई आवश्यक सरीखे उत्तम स्त्रों में कलंक रूप क्यों लिखीं और तुम ने क्या समझ के पक्ष के घण घणाट में प्रमान करली

क्योंकि तुम भी तो अकल के रूह देखों से कि जो महाबीर स्वामी का भक्त था तो ऐसे पूर्वक कर्त्तव्य कैसे संभव है और जो ऐसे निकम्मे कर्म करने वाला था तो महाबीर स्वामी का भक्त कैसे कहा इत्यादि तस्मात् कारणात् जो ग्रन्थों में सूत्रों से अमिलित कथन हैं वह बुद्धिमान पुरुषों को निर्णय कर बिना कदाचित प्रमाण करने नहीं चाहिये और जो सनातन सूत्रानुसार किसी भी ग्रंथ में कथन होय सो तहत प्रमाण करो।

इति दितीयो भागः समाप्तः। पत्र्वम्यां ग्रम्वासरे सितदले कन्यार-

पत्रचम्या अस्वासर सिताप्क नर्नार वौवैक्रमे, वेदाब्ध्यङ्क विधौ विधौतमनसां ज्ञानस्यसंदीपिका । सत्यासत्य विवेकेताविर- चिता सत्यासतीनांसताम्, भृयात्सर्वाहताय नित्यममला श्रीपार्वतीनांकृतिः ॥ १ ॥ श्री-कुञ्जलालपद पङ्कजलब्धवोधः संशोधनं परि-चकार विचार पूर्वम् । अङ्गाब्धिनन्दविधु संमित वेक्रमेऽब्दे, ग्रन्थस्यकञ्चिदिहदोप लवंक्षमध्वम् ॥ २ ॥

इति श्री सनातन जेन धर्मोपदेशिका वालत्रह्मचारिणी आर्या श्री पार्वती सती विरचितो ज्ञानदीपिका जेन ग्रन्थः समाप्तः ॥

॥ शम्॥

| पृष्ठ                                   | पंक्ति                                   | अथुद्धि                                                                   | शुद्धि                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 3 3 A' B & W W O                         | वेहतरंस्त<br>गह<br>उन से<br>मिद्धार्थारानी<br>पूर्व<br>पूर्व<br>हय<br>रां | चेहतरस्त<br>गंद<br>उन के<br>चिजयारानी<br>वर्ष<br>वर्ष<br>इयं<br>गहे |
| 3 E B B B B B B B B B B B B B B B B B B | \$ 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | ईश्वर को फ्यों<br>मानते हो<br>देखों में<br>विवेकता                        | र्षुश्वर को बीच हैं<br>क्यों सानते हैं<br>देखी<br>विवेक तो          |





| <u> वृष्ठ</u>                           | पंक्ति                                   | अशुद्धि                                                             | शुद्धि                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | # 2 2 2 4 8 0 C                          | येहनरंस्त<br>गड़<br>उन सं<br>सिद्धार्थारानी<br>पूर्व<br>पूर्व<br>हय | वेहतरस्त<br>गंद्<br>उन फ<br>विजयारानी<br>वर्ष<br>वर्ष<br>इय<br>ग्रे |
| अस्य<br>अस्य<br>अस्य                    | 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5 | ईश्वर की क्यों<br>मानत हो<br>देकी में<br>विवेकता                    | इंश्वर की यीच में<br>क्यों सानते हैं<br>देगों<br>विवेक ती           |



मेहरचन्द, लक्ष्मणदास (श्रावक)

मालिक संस्कृत पुस्तकालय

ळाहौर ।